# **TIGHT BINDING BOOK**

# **Drenched Book**

# OU\_178502 UNIVERSAL LIBRARY

# Osmania University Library

Call No. H88
Accession No. H208
Author 313 1910 31444
Title 4144 47 1944

This book should be returned on or before the date last marked below.

# पृथिवी-पुत्र

भूमि, जन श्रीर संस्कृति के घनिष्ठ सम्बन्ध की व्याख्या करने वाले लेखों का सम्रह

> लेखक श्री वासुदेवशरण अधवाल

> > 3838

सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन

प्रकाशक---मार्त्तरेख उपाध्याय, मन्त्री, सरता माहित्य मरडल, नई दिल्ली।

> पहली बार : १६४६ मृल्य तीन रुपये

> > मुद्रक--श्रमरचन्द्र, राजहंस पेस, दिल्ली।

# भूमिका

'पृथिशी-पुत्र' समय-समय पर लिखे हुए मेरे उन लेखां श्रीर पत्रों का संग्रह है जिनमें जनगरीय दृष्टिकोण से माहिन्य श्रीर जीवन के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट किए गए थे। इस दृष्टिकोण की मूल-पेरणा पृथिवी या मातृन्मि के साथ जीवन के सभी सूत्रों को मिला देने से उत्पन्न होती है। 'पृथिवी-पुत्र' का मार्ग साहि यिक कुत्रहल नहीं है: यह जीवन का धर्म है। जीवन की श्रावश्यकताश्रों के भीतर से 'पृथिवी-पुत्र' भावना का जन्म होता है। 'पृथिवी-पुत्र' धर्म में इसी कारण प्रवत्त श्राध्यात्मिक स्फूर्ति छित्री हुई है। 'पृथिवी-पुत्र' घर्म में इसी कारण प्रवत्त श्राध्यात्मिक स्फूर्ति छित्री हुई है। 'पृथिवी-पुत्र' दृष्टिकोण हमारे राष्ट्रीय श्रस्तित्व श्रीर विकास की श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ हमारा परिचय कराता है। नये मानव का सबसे महान् देवता पृथिवी है जिनके चरणों में वह जीवन के फूल को श्रद्धा के साथ चढ़ाता है।

पृथिवी को मातृभ्मि क्रों र श्रापने श्रापको उसका युत्र समभने का श्रायं बहुत गहरा है। यह एक दीन्ना है जिससे नया मन प्राप्त होता है। पृथिवी पुत्र का मन मानव के लिये ही नहीं, पृथिवी ने सम्बन्धित छोटे से तृण के लिये भी प्रोम से खुल जाता है। पृथिवी पुत्र की भावना मन को उदार बनाती है। जो श्रापनी माता के प्रति सब्चे श्रयों में श्रद्धावान् है वही दूसरे के मातृपेम से द्वित हो सकता है। मातृभूमि को जो प्रोम करता है वह कभी हृदय की सकी र्ण्ता को सहन नहीं कर सकता।

# [ चार ]

पृथितो पुत्र की भावता सांस्कृतिक या आध्यात्मिक है, राजनीतिक होत्र उसका एक ग्रंशनात्र है। यावती पृथिवी तावती वेदि:-इस परिभाषा के श्रनुसार जितना पृथिवी का विस्तार है उतना हा उस वेदि का है जो हिंब को ग्रह्म करती है। मनुष्य के हृदय की वेदि उसके विचारों की हिंब में तृष्त और परिपूर्ण होती है। पृथिवी-पुत्र मनुष्य की विचार-हिंव से जो पूमगन्य उठती है वह सबके लिये समान रूप से चारों श्रोर फैलती है।

पृथिवी-पुत्र धमें इस समय भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिद्धा, विचार ग्रें।र सास्कृतिक जीवन की ग्रानेक पद्धतियों में भारत-वर्ष ने अवतक विदेश से जो कुछ लिया है ग्रांर जो अभी लेना है, उसे अपना बनाकर जीवन में ढालने की आवश्यकता है। इस काम का मफल निर्वाह तभी होगा जब देश को आपने आपको जानना है। भारा राष्ट्र जब 'पृथिवी-पुत्र' धर्म का उद्देश्य सबसे पहले अपने आपको जानना है। मारा राष्ट्र जब 'पृथिवी-पुत्र' की दीद्धा लेगा तभी विचार आरंग जीवन के तन्तु निज संस्कृति की भूमि से रसप्रह्ण करने लगेंगे। तमा समन्वयप्रधान संस्कृति के प्रतिनिधि उस भारतीय मानव का जन्म होगा जिसके विषय में विश्व को रुचि होगी एवं जिसके अपने लोचनों में विश्व के डोरे खिंचे होंगे।

पृथिवी-पुत्र धर्म का ही दूसरा नाम जनपदीय दृष्टिकोण है। जनपद-कल्याणकारी भावना का इन लेखां में बार-बार उल्लेख हुन्ना है। जन-पदकल्याण के बिना हमारा सांस्कृतिक मंगल कभी सिद्ध नहीं होगा। श्रपने राष्ट्रीय जीवन में श्राज हम सवैदिय का मंत्र लेकर जीवित रहना चाहते हैं। जनपद-कल्याण को हम कृषीवल-संस्कृति कह सकते हैं। कृषीवल-मंगल की रथ-नाभि में हमारे जीवन के सब सूत्र जुड़े हुए हैं—

राज्ञां सत्वे ऋसत्वे मा विशेषो नोपलच्यते । कृषीवल विनाशे तु जायते जगता विषत् ॥ क्या हुआ जो राजसत्ता यह हुई या वह? कृषीवल पृथिवी-पुत्र

### [ पांच ]

की जीवन के वरदान नहीं मिले तो जग की विश्वति बनी ही रही। ऋतएव जनपदीय दृष्टिकोगा का पर्यवसान वहाँ है जहां पृथिवी की कीख से अन्म लेने वाला भीतिक सामग्री पृथिवी पर बसने वाले जन श्रीर उस जन को संस्कृति का नया ज्ञान श्रीर नया उदय हो। भूमि-जन-संस्कृति के इस त्रिकोण में जोवनका सारा रस समाया हुआ है। उनके साथ घनिष्ठ परिचय को ऋांख हमें ऋपनानो चाहिए। राष्ट्रीय उन्नति का जो महा हिमबन्त है उसतक पहुंचने का तीन पैंड मार्ग भूमि, जन ऋं।र संस्कृति का सूच्म परिचय है । इस परिचय के लियं प्रत्येक साहित्यिक को फेंटा बाधना है। जनता के पास नेत्र हैं. लेकिन देखने को शक्ति उनमें साहित्यसेवी को भरनी है। भारतीय साहित्यसेवी का कर्तव्य इस समय कम नहीं है। उसे ऋपने पैरों के नीचे का दशांगुल भूनि से पृथिवी-पुत्र धर्म का सच्चा नाता जोड़कर उसी भावना र्क्यार रस से सींच देना है ! हमारा इतिहास, शास्त्रीय ज्ञान, वैज्ञा-निक प्रयोग सभी कुछ ऋाकाश वेल को तरह इवा में तैर रहा है। विदेशी भाषा श्रौर ज्ञान-कलेवर के विष से संस्कृति का श्रपना स्वरूप श्रोर रस भुज़ता पड़ा है। पृथिवी-पुत्र धर्मरूपी गरुड़ यदि हमारे ज्ञानाकाश में ऊंचे उटकर अपने पंखे भाड़ेगा तभी उस अमृत की वर्षा हो सकती है जिससे जीवन का पाँधा नए रस से लहलहाने लगेगा। नई दिल्ली —वामदेवशरण

3838-4-08

# विषय-सूची

| १. पृथिवी-पुत्र                             | 9                 |
|---------------------------------------------|-------------------|
| २. पृथिवीस्तः —एक ऋध्ययन                    | પ્                |
| ३ भूमि को देवत्व प्रदान                     | <b>३</b> <i>४</i> |
| ४. जनपदीय ऋष्ययन की श्रास्त                 | 80                |
| ४. जानपद जन                                 | ६१                |
| ६. जनपदों का साहित्यिक संगठन                | ६६                |
| ७. जनपदीय कार्यक्रम                         | ७०                |
| जनपदो की कहानियाँ                           | ৩<                |
| ६. लोकवार्ता श स्त्र                        | <b>=</b> 4        |
| <b>१</b> ०. राष्ट्रीय कल्पत्र <del>ृत</del> | হ'ও               |
| ११ राष्ट्रका स्वश्य                         | 93                |
| १२. हिन्दी साहित्य का 'समप्र' रूप           | ७३                |
| १३. साहित्य सदन की यात्रा                   | १०२               |
| १४ लोकोक्ति-माहिस्य का महत्त्व              | 288               |
| १५ हिन्दी पत्रकार ऋँ र भारतीय संस्कृति      | १२६               |
| १६ इमारी उपेद्या का एक नसूना                | १३०               |
| १७. सम्पादक की श्रासन्दी                    | १३३               |
| १⊏. ग्रामीण् लेखक                           | १३६               |
| १६. केलास-मानस-यात्रा                       | <b>१</b> ४२       |
| २०. राष्ट्र की च्रानूल्य निधि               | १५६               |
| २१ विणिक् सूत्र                             | १६३               |
| परिश्रष्ट ( पत्र )                          | १७०               |
| टिप्प <b>र्गा</b>                           | २११               |
| धरर्त;                                      | २२⊏               |

# पृथिवी-पुत्र

#### : ? :

# पृथियी-पुत्र

हिन्दी के साहित्य-सेवियों को पृथिवी-पुत्र बनना चाहिए। वे सच्चे हृदय से यह कह ऋौर ऋनुभव कर सकं-

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिब्याः ( श्रथर्ववेद )

"यह भूमि माता है, में पृथिवो का पुत्र हूं।" लेखकों में यह ज्ञान न होगा तो उनके साहित्य की जड़े मजबूत नहीं होगी, आकाश-बेल की तरह वे हवा में तैरती रहेंगी। विदेशी विचारों को मस्तिष्क में भर कर उन्हें अध्यके ही बाहर उँडेल देने से किसी साहित्य का लेखक लोक में चिर-जीवन नहीं पा सकता। हिन्दी-साहित्यकारों को अपनी खूराक भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक भूमि से प्राप्त करनी चाहिए। लेखक जिस प्रकार के जीवन-रस को चूस कर बढ़ता है, उसी प्रकार की हरियाली उसके साहित्य में भी देखने को मिलेगी। आज लोक और लेखक के बीच में गहरी खाई बन गई है, उसको किस तरह पाटना चाहिए, इसपर सब साहित्यकारों को पृथक्-पृथक् और संघ में बैठ कर विचार करना आवश्यक है।

हिन्दी-लेखक को सबसे पहले भारत-भूमि के भै। तिक रूप की शरण में जाना चाहिए। राष्ट्र का भै। तिक रूप श्राँख के सामने हैं। राष्ट्र की भूमि के साथ साचात् परिचय बढ़ाना अप्रावश्यक है। एक-एक प्रदेश को लेकर वहाँकी पृथिवी के भै। तिक रूप का सांगोपांग अध्ययन हिन्दी-लेखकों में बढ़ना चाहिए। यह देश बहुत विशाल है; यहाँ देखने अभैर प्रशंसा करने के लिए

श्रवुल सामग्री है। उसका ज्ञान करते हुए हमें एक शताब्दी लग जायगी। पुराणी के महामना लेखकों ने भारत के एक-एक सरोवर, कंड, नदी ऋीर भरने में साज्ञात परिचय प्राप्त किया और उसका नामकरण किया और उसको देवत्व प्रदान कर उसको प्रशंसा में माहातम्य बनाया । हिमवन्त श्रं र विन्ध्य जैसे पर्वतां के रम्य प्रदेश इमारे श्रर्वाचीन लेखकों के ससंस्कृत माहातम्य-गान की प्रतीचा कर रहे हैं। देश के पर्वत, उनकी ऊँची चोटियाँ, पठार ऋोर घाटियाँ सब हिन्दी के लेखकों की लेखनी का वरदान पाने की बाट देख रही हैं। देश की निदयां, वृत्त ऋीर वनस्पति, श्रों पिध श्रीर पुष्प, फल श्रीर मूल, तृण श्रीर लताएं, सब पृथिवी के पुत्र हैं। लेखक उनका सहोदर है। लेखक को इस विशाल जगत् में प्रवेश कर के क्रपने परिचयका चेत्र बढ़ाना चाहिए । चरक क्रीर सश्रत ने क्रं षिधयों के नामकरण का जो मनोरम ऋध्याय शुरू किया था, उसका मचा उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हिन्दी के लेखक को बहुत परिश्रम करने को जरूरत है। ऋं।र सबसे ऋधिक ऋावश्यक है 🗥 👵 ि ऐस्स जिसके बिना साहित्य में नवीन प्रेरणा की गंगा का त्रावतरण नहीं हुन्ना करता । हिन्दी के लेखकों को बनों में जा कर देश के बनचरों के साथ सम्बन्ध बढ़ाना है। वन्य पशु-पन्नो सभी उसके सगोती हैं, व भी तो पृथिवी-पुत्र हैं। श्रथवंवेद के पृथिवीस्त के ऋषि की दृष्टि, जो कुछ पृथिवी से जन्मा है, सबको पूजा के भाव से देखती है-

हे पृथिवो, जो तेरे वृद्ध, वनस्पति, शेर, बाघ ब्रादि हिस्र जन्तु, यहां-तक कि सांप ब्रांग बिच्छू भी हैं, वे भी हमारे लिए कल्याण करने वाले हो। पश्चिमी जगत् में पृथिवी के साथ यह से हार्द का भाव कितना ब्रागे बढ़ा हुआ है! भूमध्यसागर या प्रशान्त महासागर की तलहटी में पड़े हुए सीप ब्रांग घंघी तक की सुध-बुध वहांके निवासी पूछते हैं। भारतीय तितलियों-पर पुस्तक चाहें, तो ब्रांग्रेजी में मिल जायगी। हमारे जंगलों में कुलाचें मारने वाले हिरनों ब्रांग चीतलों के सीगों की क्या सुन्दरता है, हमारे देश की ब्रसील मुगों की बढ़िया नस्ल ने सुदूर ब्राज़ील देश में किस प्रकार कुश्ती मारी है, इसका वर्णन भी श्रंग्रेजी में ही मिलेगा। ये सब विषय एक जीवित जाति के लेखकों को श्रपनी श्रोर खींचते हैं। क्या हिन्दी-साहित्य के कलाकार इनसे उदासीन रहकर भी कुशल मना सकते हैं ? श्राज नहीं तो कल हमें श्रवश्य ही इस सामग्री को श्रपने उदार श्रंक में श्रपनाना पड़ेगा। यह कार्य जीवन-की उमंग के साथ होना चाहिए। यही साहित्य श्रोर जीवन का सम्बंध है।

देश के गाय श्रांत बैल, भेड़ श्रोर बकरी, घोड़े श्रोर हाथी की नस्लों-का ज्ञान कितने लेखकों को होगा ? पालकाप्य मुनि का हस्त्यायुर्वेद श्रयवा शालिहोत्र का श्रव-शास्त्र श्राज भी मोजूद हैं, पर उनका उत्तराधिकार चाहने वाले मनुष्य नहीं रहे। मिछिनाथ ने माघ को टीका में 'हय लीलावती' नामक ग्रंथ के उद्धरण दिये हैं, जिनसे मालूम होता है कि घोड़ों की चाल श्रीर कुदान के बारे में भी कितना बारोक विचार यहाँ किया गया था। पश्चिमी एशिया के श्रव्यत्रमर्ना गांव में ईसा से १४०० वर्ष पूर्व की एक पुस्तक मिली है, जिसमें श्रश्वविद्या का पूरा वर्णन है। उसमें संस्कृत के श्रमेक शब्द जैसे एकावर्तन, द्यावर्तन, ज्यावर्तन, श्रादि घोड़ों की चाल के बारे में पाये गए हैं। उस साहित्य के दाय में हिस्सा मांगने वाले भारतवासियों की श्राज कमी दिखाई पड़ती है।

हमने अपने चारों श्रोर बसने वाले मनुष्यां का भी तो अध्ययन नहीं शुरू किया। देशी उत्य,लोक-गं.त, लोक का संगीत, सबका उद्धार साहित्य-सेवा का श्रंग है। एक देवेन्द्र सत्यार्था क्या, सेकड़ों सत्यार्थी गांव-गांव घूमें, तब कहीं इस सामग्री को समेट पावेंगे। इस देश में मान श्रेप्रितित साहित्य-सामग्री को प्रतिच्चा वृष्टि हो रही है, उसको एकत्र करने वाले पात्रों-की कमी है। लोक की रहन-सहन, वेप श्रोर श्राम्पण, भोजन श्रीर वस्त्र, सबका अध्ययन करना है। जनपदों की भाषाएं तो साहित्य की साचात् कामधेनुएं हैं। उनके शब्दों से हमारा निरुक्तशास्त्र भरा-पुरा बनेगा। हिन्दी शब्द-निरुक्त जनपदों की बोलियां कहावतां श्रोर मुहावरों की खान हैं। हम चुस्त राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तरस रहे हैं, पर उसकी बोलानों हैं उनको खोज-

कर सामग्री प्राप्त करने की ख्रोर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हिन्दी-भाषा की तीन हजार धातु ख्रों को यदि ठीक तरह ढूँ दा जाय, तो उनकी सेवा से हमें भाषा के लिए क्या-क्या शब्द नहीं मिल सकते ? पर हमारा धातु-पाठ कहां है ? वह हिन्दी के पाणिनि की बाट देख रहा है। खेल ख्रीर क्रीड़ाएं क्या राष्ट्रीय-जीवन के ख्रंग नहीं हैं ? मेले, पर्व ख्रीर उत्सव सभी हमारी पैनी दृष्टि के ख्रन्तर्गत ख्रा जाने चाहिएँ। इन ख्रांखों को लेकर जब हम अपने लोक के ख्राकाश में ऊंचे उठेंगे, तब सैकड़ों-हजारों नई चीजों को देखने की योग्यता हमारे पास स्वयं ख्रा जायगी।

भारत के साहित्यकार, विशेषतः हिन्दी के साहित्य-मनीषियों को चाहिए कि इस नवीन दृष्टिकोण को ऋपनाकर साहित्य के उज्ज्वल भिक्ष्य का साद्धात् दर्शन करें। दर्शन हो ऋषित्व है। ऋषियों की साधना के बिना राष्ट्र या उसके साहित्य का जन्म नहीं होता।

# पृथिवी स्क—एक अध्ययन

माता भूमिः पुत्रो ऋहं पृथिव्याः

त्र्यथर्ववेदीय पृथिवी स्कत (१२।१।१-६३) में मातृभूमि के प्रति भारतीय भावना का सुन्दर वर्णन पाया जाता है। मातृभूमि के स्वरूप ऋौर उसके साथ राष्ट्रीयजन की एकता का जैसा वर्णन इस सूक्त में है वैसा त्र्यन्यत्र दुर्लभ है। इन मंत्रों में पृथिबी की प्रशस्त वंदना है, ब्रौर संस्कृति के विकास तथा स्थिति के जो नियम हैं उनका त्रानुपम विवेचन भी है। मुक्त को भाषा में अपूर्व तेज अर्थ। र अर्थवत्ता पाई जाती है। स्वर्ण का वेश पहने हुए शब्दों को किव ने श्रद्धापृर्वक मातृभूमि के चरणों में अप्रिंत किया है। किन को भूमि सब प्रकार से महती प्रतीत होती है; 'सुमनस्यमाना' कहकर वह अपने प्रति भूमि की अनुकूलता को प्रकट करता हैं। जिस प्रकार माता ऋपने पुत्र के लिए मन के वात्सल्य भाव से टुग्धका विसर्जन करती है उसी प्रकार दूध ऋार ऋमृत से परिपूर्ण मातृभ्मि ऋनेक पयस्वती धारात्र्यों से राष्ट्र के जन का कल्याग करती है। कल्यागा-परंपरा की विधात्री मातृभूमि के स्तोत्र-गान क्रौर वंदना में भावों के वेग से किव का हृद्य उमंग पड़ता है। उसकी दृष्टि में यह भृमि कामदुधा है। हमारी समस्त कामनात्र्योंका दोहन भूमि से इस प्रकार होता है जैसे त्राडिंग भाव से खड़ी हुई धेनु दूध की धारात्रों से पन्हाती है। कवि की दृष्टि में पृथिवी रूपी सुरभि के स्तनों में ऋमृत भरा हुऋा है । इस ऋमृत को पृथिवी की ऋाराधना से जो पी सकते हैं वे अप्रमर हो जाते हैं। मातृभूमि की पोषण शक्कि श्चनंत है। वह विश्वम्भरा है। उसके विश्वधायस् (२७) रूप को प्रणाम है।

मातृभूमि का हृदय-स्थूल नेत्रों से देखने वालों के लिए यह पृथिवो शिलाभूमि ऋं,र पत्थर-धूलि का केवल एक जमघट है। किंतु जो मनीषी हैं, जिनके पास ध्यान का बल है,वे हो भूमि के हृदय को देख पाते हैं। उन्हीं के लिए मातृभूमि का श्रमर रूप प्रकट होता है। किसी देवयुग में यह भूमि सलिलार्ण्व के नीचे छिपी हुई थो। जब मनीपियों ने ध्यानपूर्वक इसका चिंतन किया, तब उनके ऊपर छुपावती होकर यह प्रकट हुई। केवल मन के द्वारा ही पृथियों का साक्षिध्य प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि के शब्दों में मातुभूमिका हृद्य परम व्योम में स्थित है। विश्व में ज्ञान का जो सर्वोच स्रोत है, वहीं यह हृदय है। यह हृदय सत्य से घिरा हुन्ना ऋं।र त्रमर है। (यस्याः हृद्यं परमे व्योमन् करोना कि ता पृथिव्याः) । हमारी संस्कृति में सत्य का जो प्रकाश है उसका उद्गम मातृभ्मि के हृद्य से हो हुआ है। सत्य ऋपने प्रकट होने के लिए धर्म का रूप ग्रहण करता है। सत्य ग्रां,र धर्म एक हैं। पृथिवी धर्म के बल से टिको हुई है (धर्मणा धृता)। महासागर से बाहर प्रकट होने पर जिस तत्त्व के ब्राधार पर यह पृथिवो ब्राक्षित हुई,कवि की दृष्टि में वह धारणात्मक तत्त्व धर्म है। इस प्रकार के धारणात्मक महान् धर्म को पथिवो के पुत्रां ने देखा और उसे प्रणाम किया - नमी धर्माय महते धर्मी धारयति प्रजाः ( महाभारत, उद्योगपर्व ) । सत्य ऋार धर्म ही ऐतिहासिक युगा में मूर्तिमान् होकर राष्ट्रीय संस्कृति का रूप ग्रहण करते हैं। संस्कृति-का इतिहास सत्य से भरे हुए मातृभूमि के हृदय की हो व्याख्या है। जिस युग में सत्य का रूप विक्रम से संयुक्त हो कर सुनहले तेज से चमकता है,वही संस्कृति का स्वर्ण-युग होता है। कवि की ब्राभिलाषा है—'हे मातृभूमि, तुम हिरएथ के संदर्शन से हमारे सामने प्रकट हो । तुम्हारी सुनहली प्ररोचनाश्चों को इम देखना चाहते हैं, (सा नो भूमे प्ररोचय हिरएयस्येव संदृशि,१८) ।

१ कोष्ठक के ऋंक सूक्तांतर्गत मंत्रों के ऋंक हैं।

थुग विशेष में राष्ट्रीय महिमा की नाप यही है कि उस युग की संस्कृति में सुवर्ण की चमक है या चांदी या लोहे की। हिरएय संदर्शन या स्वर्णयुग ही संस्कृति की स्थायी विजय के युग हैं।

पुराकाल में मनीषी ऋषिया ने ऋषने ध्यान की शक्ति से मा क्रिके क्या का प्रत्यक् किया था,वह प्रत्यक् करने का ऋध्याय ऋभी तक जारी है। ऋाज भी चितन से युक्त मनीषी लोग नए-नए क्षेत्री में मातृभूमि के हृद्य के नृतन सींदर्य, नवीन ऋादर्श ऋोर ऋछृते रस का ऋषिष्कार किया करते हैं। जिस प्रकार सागर के जल से बाहर पृथिवी का स्थूल रूप प्रकाश में ऋाया, उसी प्रकार विश्व में व्याप्त जो ऋत है, उसके ऋमूर्त्त भावों को मूर्त्त रूप-में प्रकट करने की प्रक्रिया ऋाज भी जारी है। दिलीप के गोचारण की तगह मातृभूमि के ध्यानी पुत्र उसके हृद्य के पीछे चलते हैं ( यां मायाभिरत्य-चरन्मनीषिणः, १८); ऋंतर उसकी ऋाराधना से ऋनेक नए वरदान प्राप्त करते हैं। यह विश्व ऊर्ध्वमूल ऋश्वत्थ कहा गया है। ऊर्ध्व के साथ ही पृथिवों के हृद्य का सम्बंध है। इसी कारण मातृभूमि के साथ तादात्म्य भाव की प्राप्ति ऊर्ध्वस्थितिया ऋष्यात्म-साधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से मातृ-भूमि का प्रेम ऋते आर्थार ऋष्यात्म-साधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से मातृ-भूमि का प्रेम ऋते आर्थार ऋष्यात्म-साधना का स्व है। समन्वय है।

मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप—पृथिवी का जो स्थूल रूप है,वह भी कुछ कम आकर्षण की वस्तु नहीं है। मैं,तिक रूप में श्री या सौदर्य का दर्शन नेत्रों- का परम लाभ है और उसका प्रकाश एक दिन्य विभृति है। इस दृष्टि से जब कि विचार करता है तब उसे पृथिवी पर प्रत्येक दिशा में रमणीयता दिखाई पड़ती हैं (आशामाशां रण्याम, ४३)। वह पृथिवी को विश्वरूपा कहकर संबोधित करता है। पर्वतों के उष्णीष से सजित और सागरों की मेखला से अलंकृत मातृभूमि के पुष्कल स्वरूप में कितना सौदर्य हैं! विभिन्न प्रदेशों में पृथक्-पृथक् शोभा की कितनी मात्रा हैं! -इसको पूरी तरह पहचान-कर प्रसिद्ध करना राष्ट्रीय कर्तव्य का आवश्यक अंग है। प्राकृतिक शोभा के स्थला से जितना ही हम अधिक परिचित होते हैं, मातृभूमि के प्रति उतना ही हमारा आवर्षण बदता है। भूमि के स्थूल रूप की श्री को देखने के लिए

हमारे नेत्रों का तेज सौ वर्ष तक बढ़ता रहे, श्रोर उसके लिए हमें सूर्य की मित्रता प्राप्त हो (३३)।

चारों दिशास्त्रों में प्रकाशित मातृभूमि के चतुरस्रशोभी शरीर को जाकर देखने के लिए हमारे पैरों में संचरणशीलता होनी चाहिए। चलने से ही हम दिशास्त्रों के कल्याणों तक पहुंचते हैं (स्थोनास्ता मह्यं चरते भवन्तु, ३१)। जिस प्रदेश में जनता की पदपंक्ति पहुँचती है, वही तीर्थ बन जाता है। पद-पंक्तियों के द्वारा हो मातृभूमि के विशाल जनायन पंथों का निर्माण होता है, स्रोत यात्रा के वल से हो रथों के वर्त्म स्रोर शकटों के मार्ग भूमि पर बिछते हैं (ये ते पंथा बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानस्त्रच यात्रवे, ४७)। चंक्रमण के प्रताप में पूर्व स्रोत पश्चिम में तथा उत्तर स्रोत दिख्ण में पर्या का नाड़ी-जाल फैल जाता है। पर्वतें स्रोर महाकांतारों को भूमियाँ युवकों के पद-संचार से परिचित होकर मशोभित होती हैं। 'चारिकं चरित्वा' का बत धारण करने वाले चरक-स्नातक पुरा स्रोत जनपदों में ज्ञान-मंगल करने हैं स्रोत मातृभूमि की समग्र शोभा का स्राविष्कार करते हैं।

त्रारंभिक भू-प्रतिष्टा के दिन हमारे पूर्वजों ने मातृभूमि के स्वरूप का घनिष्ठ परिचय प्राप्त किया था। उसके उन्नत प्रदेश, निरंतर बहने वाली जल-घाराएं ग्राँ र हरे-भरे समतल मेदान—इन्होंने श्रपनी रूप-संपदा से उनको ग्राकुष्ट किया (यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु, २)। छोटे गिरि-जाल ग्रोर हिमराशि का श्वेतमुकुट बांघे हुए महान् पर्वत पृथिवी को टेके खड़े हैं। उनके ऊंचे शृङ्गां पर शिलोभ्त हिम, ग्राधित्यकाग्रां में सरकते हुए हिमश्रथ या वर्शानी गल, उनके मुख या बांक से निकलने वालो निदयां ग्रार तटांत में बहने वालो महस्रां धाराएं, पर्वत-स्थलो ग्रांतर होएएं, निर्भर ग्रांतर भूलतो हुई नदी को तलहटिया, शेला के दारण से बनी हुई दरी ग्रांतर कंदराएं, पर्वतां के पार जाने वाले जोत ग्रांतर घाटे—इन सबका ग्राध्ययन भौमिक चैतन्य का एक ग्रावश्यक ग्रांग है। सं भाग्य से विश्वकर्मा ने जिस दिन ग्रापनो हिव से हमारी भूमि की ग्राराधना की उस दिन ही उसमें पर्वतीय ग्रांश पर्याप्त मात्रा में रख दिया था। भूमि का तिलक करने के लिए मानो

विधाता ने सबसे ऊंचे पर्वत-शिखर को स्वयं उसके मुकुट के समीप रखना उचित समभा। इतिहास साची है कि इन पर्वतों पर चढ़ कर हमारी संस्कृति का यश हिमालय के उस पार के प्रदेशों में फैला। पर्वतों की सूच्म छानबंन भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही है, जिसका प्रमाण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है।

वैज्ञानिक कहते हैं कि देवपुगां में पर्वत सागर के द्यांतस्तल में सोते थे। तृतीयक युग (Tertiary Era) के ब्रारंभ में लगभग चार करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय भूगोल में बड़ी चकनाचूर करने वाली घटनाएं घटीं। बड़े-बड़े भू-भाग बिलट गए, पर्वतों की जगह समुद्र और समुद्रों की जगह पर्वत प्रकट हो गए । उसी समय हिमालय ग्राँ र कैलाश भू-गर्भ से बाहर ग्राए । उससे पूर्व हिमालय मं एक समुद्र या पाथोधि था, जिसे वैज्ञानिक 'टेथिस्' का नाम देते हैं। जो हिमालय इस ऋर्णव के नीचे छिपा था, उसे इम श्रपनी भाषा में पाथोधि हिमालय (=टेथिस् हिमालय) कह सकते **हैं**। जबसे पाथोधि हिमालय का जन्म हुन्ना, तभीसे भारत का वर्तमान रूप या ठाठ स्थिर हुआ। पाथोधि हिमालय ऋौर कैलाश के जन्म की कथा ऋौर चट्टानों के ऊपर नीचे जमे हुए परतों को खोलकर इन शैल-सम्राटों के दीर्घ त्रायुष्य क्रां र इतिहास का ग्रध्ययन जिस प्रकार पश्चिमी विज्ञान में हुन्या है, उसी प्रकार इस शिलीभूत पुरातत्त्व के रहस्य का उद्घाटन हमारे देशवासिबी को भी करना त्रावश्यक है। हिमालय के दुर्धर्ष गंडशैलों को चीर कर यमुना, जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी ऋौर ऋलकनंदा ने केदारखंड में, तथा सरयू-लाली स्क्रीली ने मानसखंड में करोड़ों वर्षों के परिश्रम से पर्वतं के दले हुए गंगलोढों को पीम-पीसकर महोन किया है। उन नदियों के विक्रम के वार्षिक ताने-बाने से यह हमारा विस्तृत समतल प्रदेश ग्रस्तित्व में ग्राया है। विक्रम-के द्वारा है। मातृभृमि के हृदय-स्थानीय मध्यदेश को पराक्रमशालिनी गंगा ने जन्म दिया है। इसके लिए गंगा को जितना भी पवित्र ऋौर मंगल्य कहा जाय कम है। विव कहता है कि पत्थर श्रीर धूलि के पारस्परिक संप्रथन से यह भूमि संधृत हुई है (भूमिः संधृता धृता, २६)। चित्र-विचित्र शालास्त्रों- से निर्मित भूरो, काली ख्रोर लाल रंग की मिट्टी पृथिवी के विश्वरूप की परिचायक है (बंभू कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां धृवां भूमिम, ११)। यही मिट्टी वृद्ध-वनस्पति ख्रोषियों को उत्पन्न करती है, इसीसे पशुद्धों ख्रोर मनुष्यों के लिए खन्न उत्पन्न होता है। मातृभूमि की इस मिट्टी में ख्रद्भुत रमायन है। पृथिवी से उत्पन्न जो गंध है वहो राष्ट्र की विशेषता है ख्रीर पृथिवी से जन्म लेने वाले समस्त चराचर में पाई जाती है। मिट्टी ख्रीर जल से बनो हुई पृथिवों में प्राण्ण की ख्रपरिमित शिक्त है। इसीलिंग जिस वस्तु का ख्रोर विचार का सम्बंध भूमि से हो जाता है वही नवजीवन प्राप्त करता है।

हमारे देश में ऊंचे पर्वत श्रांर उनपर जमी हुई हिमराशि है, यहां प्रचंड वेग से चलती हुई वायु उन्सुक्त वृष्टि लाती है। कविकां यह देखकर प्रसन्नता होती है कि अपने उपयुक्त समय पर भूल को उड़ाता हुई श्रीर पेड़ों को उखाइता हुई सी किस अपने अवंडर जब ऊपर-नीचे चलते हैं तब विजली कड़कती है श्रीर आवाश कींथ से भर जाता है—

यस्यां वातो मातरिश्वा ईयते रजांसि कृषवन् च्यावयंश्च वृत्तान् । वातस्य प्रवासुपवासनुवाति श्रक्तिः, ४१।

जिस देश का त्राकाश तड़ित्वंत मेघो से भरता है वहां भूमि वृष्टि से दक जातो है।

### वर्षेष भूमिः पृथिवी वृतावृता, १२।

प्रतिवर्ष संचित होने वाले मेघजालों के उपकार का स्मरण करते हुए किव ने पर्जन्य को पिता (१२) ऋँ।र भूमि को पर्जन्यपत्नी (४२) कहा है। भूस्यै पर्जन्यपरन्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे।

'पर्जन्य की पत्नो भूमि को प्रणाम है, जिसमें दृष्टि मेद की तरह भरी है।' मेघों की यह वार्षिक विभूति जहांसे प्राप्त होतो है उन समुद्रो ख्रों र सिंधुक्रों का भी किव को स्मरण है। ख्रन्न से लहलहाते हुए खेत, बहने वाले जल ख्रोंस महासागर—इन तीनों का घनिष्ठ सम्बंध है (यस्यां समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नम् कृष्टयः संबभूवः, ३)। दिल्लाण के गर्जनशील महासागरों के साथ हमारी भूमिका उतना हो अभिन्न सम्बंध समभना चाहिए जितना कि उत्तर के पर्वतों के साथ। 'ये दोनों एक हो धनुष को दो कोटियां हैं। इसीलिये रमणीय पौराणिक कल्पना में एक सिरे पर शिव और दूसरेपर पार्वतो हैं। धनुष्कोटि के समीप हो महोद्धि और रत्नाकर के संगम की अधिष्ठात्री देवी पार्वतो कन्याकुमारी के रूप में आज भी तप करती हुई विद्यमान हैं।

कुमारिका से हिमालय तक फैले हुए महाद्वीप में निरंतर परिश्रम करती हुई देश की निदयों श्रीर महानिदयों की श्रीर से सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। इस स्कृत में किन ने निदयों के संतत निक्रम का श्रत्यन्त उत्साह से वर्णन किया है—

यस्त्रामापः परिचराः समानीरहोरात्रे श्रत्रमादं चरन्ति । सा नो भूमिभूरिधारा पयोदुद्दामयो उत्ततु वर्चसा॥ ६

'जिसमें गतिशील व्यापक जल रात-दिन बिना प्रमाद और आलस्यके बह रहे हैं, वह भूमि उन अनेक धाराओं को हमारे लिए दूध में परिणत
करे और हमको वर्चस से सींचे।' किव की वाणी सत्य है। मेघों से और
निदयों से प्राप्त होने वाले जल खेता में खड़े हुए धान्य के शरोर या पै।धों में
पहुंच कर दूध में बदल जाते हैं और वह दूध ही गाढ़ा होकर जी,गेहूं और
चावल के दानों के रूप में जम जाता है। खेता में जाकर यदि हम अपने
नेत्रों से इस चौरसागर को प्रत्यच्च देखे तो हमें विश्वास होगा कि हमारे
धनधान्य की अधिष्टात्रो देवो लहमी इसी चौरसागर में बसती है। यही दूध
अन्त रूप से मनुष्यों में प्रविष्ट होकर वर्चस् और तेज को उत्पन्न करता
है। किव की दृष्ट में पृथ्वों के जल विश्वव्यापी (समानी, ६) हैं। आकाश
स्थित बलों से हो पार्यिव जल जन्म लेते हैं। हिमालय की चौटियों पर
और गंगा में उतरने से पूर्व गंगा के दिव्य जल आकाश में विचरते हैं। वहां
पार्यिव सीमाभाव की लकीरें उनमें नहीं होतीं। कीन कह सकता है कि
किस प्रकार पृथ्वों पर आने से पूर्व आकाश में स्थित जल हिमालय के और
कैलाश के शृङ्गें की कहां-कहां परिकमा करते हैं? भारतीय किव गंगा के

स्रोत को द्वंदते हुए चतुर्गङ्गम् श्रोर सप्तगंगम् धाराश्रों से कहीं ऊपर उठ कर उन दिव्य जलों तक पहुंच कर द्युलोक में गंगा का प्रभवस्थान मानते हैं। उनके व्यापक दृष्टिकोण के सम्मुख स्थूल पार्थक्य के भाव नहीं टहरते।

भूमि के पार्थिव रूप में उसके प्रशंसनीय अरएय भी हैं। कृषि-संपत्ति ऋौर वन-संपत्ति, वनस्पति जगत् के ये दो बड़े विभाग हैं। यह पृथिवी दोनों की माता है। एक स्त्रोर इसके खेतां में स्त्रथक परिश्रम करने वाले (चेत्रे यस्या विकुर्वते, ४६) इसके बलिप्ठ पुत्र मांति-मांति के ब्रीहि-यवादिक ग्रन्ना को उत्पन्न करते हैं। (यस्यामन्नं ब्रीहियवी, ४२) ग्रीर लहलहाती हुई खेती ( कृष्टयः ३ ) को देख कर हर्पित होते हैं; दूसरी श्रोर वे जंगल र्ग्नंर कांतार हैं जिनमें ख़नेक प्रकार की वीर्यवती ख्रें.पिथयां उत्पन्न होती हैं (नानावीर्या ऋोपधीर्या विभर्ति, २) यह पृथिवी साचात् श्रोषियों की माता है, (विश्वस्वम् मातरमोपधीनाम्, १७)। वर्षा ऋतु में जब जल से भरे हुए मेघ ऋाकाश में गरजते हैं तब ऋौषिधयों की बाद से पृथिवी का शरीर टक जाता है। उस विचित्र वर्ण के कारण पृथिवी की एक संज्ञा पृश्नि कही गई है। वे स्त्रोषधियां षड्ऋतुस्रोके चक्र में परिपक्व होकर जब मुरभ्ता जाती हैं तब उनके बीज फिर पृथिवी में ही समा जाते हैं। पृथिवी उन बीजों को संभाल कर रखने वाली धात्री है (गृभिः श्रोषधीनाम,५७)। समतल मैडान श्रौर हिमालय श्रादि पर्वता के उत्संग में स्वच्छन्द हवा ऋँ,र खुले त्र्याकाश के नीचे वातातिपक जीवन विताने वाली इन ग्रसंख्य ग्रॅं,पिधयों की इयत्ता कें,न कह सकता है ? इन्द्र धनुष के समान सात रंग के पुष्प खिल कर सूर्य की धूप में हंसती हुई जब हम इन्हें देखते हैं तब हमारा हृदय त्र्यानंद से भर जाता है। शंखपुष्पी का छोटा-सा हरित तृगा श्वेत पुष्प का मुकुट धारगा किये हुए जहां विकसित होता है वहां धूप में एक मंगल-सा जान पड़ता है। ब्राह्मी, स्द्रवंती, स्वर्णद्वीरी, सौपर्णा ,शंखपूष्पी इन के नामकरण का जो मनोहर ऋष्याय हमारे देश के

१ एरियल वाटर्स ।

निघंदु-वेत्तात्रों ने आरंभ किया था, उसकी कला आदितीय है। एक-एक आषि के पास जाकर उसके मूल और कांड से, पत्र और पुष्प से, केसर और पराग से उसके जीवन का परिचय और कुशल पूछ कर उसके लिए भाषा के भंडार में से एक-एक भव्य-सा नाम चुना गया। इन आपिधयों में जो गुए। भरे हुए हैं उनके साथ हमारे राष्ट्र को फिरसे परिचित होने की आवश्यकता है।

वृद्ध ऋौर वनस्पति पृथिवी पर ध्रुव भाव से खड़े हैं (यस्यां वृद्धा वानस्पत्या घ्र वास्तिष्ठन्ति विश्वहा, २७) । यो देखने में प्रत्येक की ऋाय काल से परिमित है, किंतु उनका बीज श्रीर उनकी नस्ल हमेशा जीवित रहती हैं। यही उनका पृथिवी के साथ स्थायी सम्बंध है। करोड़ों बयों से विकसित होते हुए वनस्पति-जगत् के ये प्राणी वर्तमान जीवन तक पहुंचे हैं, श्रीर इसके श्रागे भी ये इसी प्रकार बढ़ते श्रीर फलते-फूलते रहेंगे। इसी भूमि पर उन्नत भाव से खड़े हुए जो महावृत्त् हैं उनको यथार्यतः वन के श्रिधिपति या वानस्पत्य नाम दिया जा सकता है। देवदारु श्रीर न्यग्रोध, त्राम त्रौर त्रश्वत्थ,उटुंबर त्रौर शाल-ये त्रपने यहां के कु**छ महा**विटप हैं। महादृक्षां की पूजा ऋँ।र उनको उचित सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है। जहां महावृद्धां को त्यादर नहीं मिलता वहां के त्यरएय चीरा हो जाते हैं। सी फुट ऊँ चे ग्रोर तीस फुट घेरे वाले त्रात्यन्त प्रांशु केदार त्र्योर देवदारुश्रां को हिमालय के उत्संग में देखकर जिन लोगों ने श्रद्धा के भाव से उन वनस्पतियों को शिव के पुत्र के रूप में देखा,वे सचमुच जानते थे कि वनस्पति संसार कितने उच्च सम्मान का ऋधिकारी है। केदार वृद्धां के निकट बसने के कारण स्वयं शिव ने केदारनाथ नाम स्वोकार किया। आज अनवधान के कारख इम श्रपने इन वानस्पत्यों को देखना भूल गए हैं। तभी इम उस मालभन लता की शक्ति से त्रानिभन्न हैं, जो संन्सो फुट ऊँचे उठकर हिमालय के बंड़-बड़े बृद्धां को अपने बाहुपाश में बांध लेती है। आज वनस्पति जगत् के प्रति 'श्रम् पुरः पश्यसि देवदारुम्' के प्रश्नों के द्वारा हमें श्रपने चैतन्य की फिर से भक्तभोरने की त्रावश्यकता है। जहां फूले हुए शालवृत्तों के नीचे शाल- भंजिका क्रीड़ा ख्रां का प्रचार किया गया, जहां उदीयमान नारी-जीवन के सरस मन से वनस्पति-जगत् को तरंगित करने के लिए ख्रशोक-दोहद जैसे विनोद कल्पित किए गये, वहां मनुष्य ख्रीर वनस्पति-जगत् के सख्य-भाव को फिर से हरा-भरा बनाने की ख्रावश्यकता है। पुष्पों की शोभा से वन-श्रीका विलद्धण हो श्रृङ्गार होता है। देश में पुष्पों के संभार से भरे हुए ख्रनेक वन-खंड ख्रीर वाटिकाएं हैं। कमल हमारे सब पुष्पों में एक निरालो शोभा रखता है, वह मातृभृमि का प्रतीक ही बन गया है। इसीलिए पुष्पों में किन ने कमल का रमरण किया है। वह कहता है—हे भृमि, तुम्हारी जो गंध कमल में बसी हुई है (यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश, २४) उस सुगंध से मुक्ते मुर्भित करो।

इस पृथिवी पर द्विपद और चतुष्पद (पशु-पत्ती) दोनो ही निवास करते हैं। आकाश की गोद में भरे हुए हंस और सुपर्ण व्योम को प्राणमप बनाते हें (यां द्विपादः पित्तिणः संगतिन्त हंसाः सुपर्णः शकुना वयांसि, ५१)। प्रतिवर्ष मानसरोवर की यात्रा करने वाले हमारे हंसा के पंख कितने सशक्त हैं? आकाश में वज्र की तरह टूटने वाले हद ग्रें।र बिलष्ट मुपर्णा को देखकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। मनुष्यों के लिये भी जो वन अगम हैं उनमें पशु और पत्तो चहल-पहल रखते हैं। उनके मुरीले कंठ और सुन्दर रंगों को देखकर हमें शब्द श्रं,र रूप को अपूर्व समृद्धि का परिचय प्राप्त होता है।

भृमि पर रहने वाली पशु-संपत्तिभी भृभि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि स्वयं मनुष्य। किव की हिं में यह पृथिवी गौओ और अश्वों का बहुविध स्थान है (गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा, ५)। देश में जो गो-धन है, उसकी जो नस्लं सहस्रा वपों से दूध और घो से हमारे शरीरों को सींचती आई हैं, उनके अध्ययन, रज्ञा और उन्नति में दत्त-चित्त होना राष्ट्रीय कर्त्त वय है। गोधन के जीर्ण होने से जनता के अपने शरीर भी चोण हो जाते हैं। गौआं के प्रति अनुकूलता और सीमनस्य का भाव मानुपी शरीर के प्रत्येक अश्रु को अन्न और रस से तृत रखता है। सिंधु,कंबोज और सुराष्ट्र

के जो तुरंगम दीर्घ युगों तक हमारे साथी रहे हैं उनके प्रति उपेत्ना करना हमें शोना नहीं देता। इस देश के साहित्य में अश्वन-सूत्र ऋं।र हस्तिसूत्र की रचना बहुत पहले हो चुकी थी। पश्चिमी एशिया के अपना स्थान में आचार्य किक्कुलि का बनामा हुआ अश्व-शास्त्र सम्बंधी एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है जो विक्रम से भी पन्द्रह शताब्दी पूर्व का है। इसमें घोड़ों की चाल ऋं।र कुदान के बारे में एकावर्तन, ज्यावर्तन, पंचावर्तन, सप्तावर्तन सहश अपनेक संस्कृत शब्दों के रूपान्तर प्रयुक्त हुए हैं।

जो व्यात्र ह्याँर सिंह कातारां को गुफान्त्रों में निर्द्ध न्द्र विचरते हैं, उनकी श्रोर भी कवि ने ध्यान दिया है। यह पृथिवी वनचारी शूकर के लिए भी खुली है, सिह ऋौर व्याघ्र जैसे पुरुषाद ऋारख्य पशु यहां शं.र्य-पराक्रम के उपमान बने हैं(४६)। पशु त्र्रीर पद्मी किस प्रकार पृथिवी के यश की बढ़ाते हैं इसका इतिहास साच्ची है। भारतवर्ष के मयुर प्राचीन बावेर (बेबीलन) तक जाते थे (बावेर जातक)। प्राचीन केकय देश (स्राधुनिक शाहपुर, भेलम)के राजकीय स्रांतःपुर में कराल दाढ़ों वाले महाकाय कुत्तों को एक नस्ल व्यान्नों के वोर्य-बल से तैयार होती थी, जिसकी कीर्ति यूनान क्रां,र रोम तक प्राचीनकाल में पहूँची थी I लैम्यसकस(एशिया माइनर)से प्राप्त भारत-<mark>लद्</mark>मी की चांदा की तश्तरी पर इस बचेरी नस्ल के कुत्तों का चित्रण पाया गया है। कुत्तों को यह भोम जाति त्राज भी जीवित है र्यं र राष्ट्रीय कुशल-प्रश्न र्यं र दाय में भाग पाने के लिए उत्सक हैं। विपेले सर्प ग्रीर तोइए डंक वाले बिच्छ हमन्त ऋतु में सर्दा से ठिटुर कर गुम-शुम बिला में सोये रहते हैं। ये भी पृथिवो के पुत्र हैं। जितनी लखचैं रासी वर्षा ऋतु में उत्पन्न होकर सहसा रंगने ऋं।र उड़ने लगती हैं उनके जीवन से भी हमें ऋपने कल्याण की कामना करनी है (४६)। एक एक मशक-दंश के कुपित हं ने से समाज में प्रलय मच जातां है।

ऊक्द कहं हुए पार्थिव कल्याणों से संपन्न मातृभूमि का खरूप ग्रत्यन्त मनोहर है। उसके ग्रातिरिक्त स्वर्ण, मिण्यत्न श्रादिक निधियों ने उसके रूप-मंडन को ग्रांर भी उत्तम बनाया है। रत्न-प्रमृ, रत्नधात्री यह पृथिवी 'वस्थानी' है, अर्थात् सारे कोषां का रज्ञा-स्थान है । उसकी छाती में अनंत मुवर्ण भरा हुआ है। हिरएथवज्ञा भूमि के इस अपरिमित कोष का वर्णन करते हुए कवि की भाषा अपूर्व तेज से चमक उठती है— विश्वंभग वसुधानी प्रतिष्ठा हिरएथवज्ञा जगतो निवेशिनी ॥२॥ निश्वं विश्रती बहुधा गुहा वसु मणि हिरएयं पृथिवी ददातु मे । वस्तृनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ सहस्रं धारा द्विणम्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपर्फुरन्तो ॥४४॥

विश्व का भरण करने वाली, रत्नों को खान, हिरएय से परिपूर्ण, हे मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर एक संसार ही बसा हुन्ना है। तुम सबकी प्राण-स्थिति का कारण हो।

त्रपने गृह प्रदेशः में तुम त्रानेक निधियों का भरण करती हो । रत्न, मिण त्रां समुवर्ण को तुम देने वाली हो। रत्नों का वितरण करनेवाली वसुधे, प्रेम त्रां र प्रसन्नता से पुलिकत होकर हमारे लिए कोषों को प्रदान करो ।

श्रद्रल खड़ी हुई श्रनुकूल धेनु के समान, हे माता, तुम सहस्रो धाराश्रों से श्रपने द्रविण का हमारे लिए दोहन करो। तुम्हारी कृपा से राष्ट्र के कोष श्रद्धय निधियों से भरे-पुरे रहें। उनमें किसी प्रकार किसी कार्य के लिये कभी न्यूनता न हो।

हिरएयवचा पृथिवी के इस आभामय सुनहले रूप को कवि अपनी श्रद्धां-जलि अर्पित करता है---

#### तस्यें हिरगयवत्तसे पृथिन्या श्रकरं नमः (२६)

पृथिवी के साथ संवत्सर का ऋनुकूल सम्बंध भी हमारी उन्नति के लिये ऋत्यन्त ऋावश्यक है। कवि ने कहा है—

'हे पृथिवी, तुम्हारे ऊपर संवत्सर का नियमित ऋतुचक घूमता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमंत, शिशिर, ऋं र वसंत का विधान ऋपने-ऋपने कल्याएं। को प्रति वर्ष तुम्हारे चरएं। में भेंट करता है। धीर गति से ऋप्रसर होते हुए तुम्हारे दिन-रात नित्य नये दुग्ध का प्रस्रवण करते हैं।' पृथिवी के प्रत्येक संवत्सर की कार्य-शक्ति का वार्षिक लेखा कितना ऋपरिमित

हैं। उसकी दिनचर्या ग्रं.र निज वार्ता ग्रहोरात्र के द्वारा ऋतुत्रों में श्रांर ऋतुत्रों के द्वारा संवत्सर उस विक्रम का कथा को महाकाल के प्रवर्तित चक्र को मेंट करता है। संवत्सर का इतिहान नित्य है। वमंत ऋतु के किन च्रण में किस पुष्प को, हे पृथिवी, तुम रंगां की तृलिका से सजाती हो, ग्रं.र किस ग्रोपिध में तुम्हारे ग्रहोरात्र ग्रांर ऋतुएं ग्रपना टुग्ध किस समय जमा करती हैं; पंख फैला कर उड़ती हुई तुम्हारो तितिलियां किस ऋतु में कहां-से-कहां जाती हैं; किस समय कींच पत्नी कलरव करती हुई पंक्तियों में मानसरोवर से लीट कर तुम्हारे खेतों में मंगल करते हैं; किस समय तीन दिन तक बहने वाला प्रचंड फगुन-हटा हुन्हों के जार्ण-र्याल्प पत्नां को घराशायी बना देता है; ग्रांर किस समय पुरवाई ग्राकाश को मेघा की घटा से छा देती है ?—इस ऋतु-विज्ञान की तुम्हारो रोनहर्पण ग्रहवार्ता को जानने को हममें नूतन ग्रामिस्वि हुई है ।

#### जन

भूमि पर जन का सन्निवेश बड़ी रोमांचकारी घटना मानी जाती है। किसी पूर्व गुग में जिस जन ने अपने पद इस पृथिवी पर टेके उसीने यहां भू-प्रतिष्ठा प्राप्त की, उसीके भूत और भविष्य की अधिष्ठात्रो यह भूमि है—

## सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी। (१)

पृथिवो पर सर्वप्रथम पैर टेकने का भाव जन के हृदय में गौरव

१ भू-प्रतिष्ठा, भू-मापन, प्रारम्भिक युग में भूमि पर जन के सन्निवेश की संज्ञा है जिसे ऋँ में जी में लैंग्डिटेकिंग कहा जाता है। ऋगइसलैंग्ड की भाषा के ऋगुसार 'लैंग्डि-टेकिंग, के लिए 'लैंग्ड नामा' शब्द है। डा॰ कुमारस्वामी ने ऋग्वेद को 'लैंग्डनामानुक' कहा है क्यों कि ऋग्वेद प्रत्येक हो त्र में ऋगर्थ जाति की 'भू-प्रतिष्ठा' का प्रन्थ है। पूर्वजनों के द्वारा भू-प्रतिष्ठा (पृथ्वी पर पैर टेकना) सब देशों में एक ऋत्यन्त पवित्र घटना मानी जाती है। [देखिए कुमारस्वामी, ऋग्वेद एैज़ लैंग्ड नामा नुक, पृष्ट २४]

उत्पन्न करता है । जन की स्रोर से कवि कहता है—मैंने स्रजीत, स्रहत स्रोर स्रान्त रूप में सबसे पूर्व इस भूमि पर पैर जमाया था—

### श्रजीतोऽहतो श्रक्तोऽध्यप्ठां पृथिवीमहम् । ( ११ )

उस भू-ग्रिधिष्ठान के कारण भूमि ग्रीर जन के बीच में एक ग्रांतरंग सम्बंध उत्पन्न हुन्ना । यह सम्बन्ध पृथिवी सृक्त के शब्दों में इस प्रकार है—

## माता भृमि: पुत्रो श्रद्धं पृथिन्याः । (१२)

'यह भूमि माता है, ख्रांर में इस पृथिवो का पुत्र हूँ।' भूमि के साथ माता का सम्बन्ध जन या जाति के समस्त जीवन का रहस्य है। जो जन भूमि के साथ इस सम्बंध का ख्रानुभव करता है वही माता के हृदय से प्राप्त होने वाले कल्याएं का ख्रिविकारों है, उसीके लिये माता दृध का विसर्जन करती है।

## सा नो भूमिविंसृजतां माता पुत्राय मे पयः। (१०)

जिस प्रकार पुत्र को ही माता से पोपण प्राप्त करने का स्वत्व है, उसी प्रकार पृथिवी के ऊर्ज या बल पृथिवी पुत्रों को ही प्राप्त होते हैं। कि के शब्दों में—'हे पृथिवी, तुम्हारे शर्रेर से निकलने वाली जो शिक्त की धाराएं हैं उनके साथ हमें संयुक्त करो'—

यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूयुः।

तासु नो धेहि श्रभि नः पवस्व माता भृभि: पुत्रो श्रहं पृथिन्याः॥ (१२)

पृथिवी या राष्ट्र का जो मध्यिवन्दु है उसे हो वैदिक भाषा में नम्य कहा है। उस केन्द्र से युग-युग में अनेक ऊर्ज या राष्ट्रीय बल निकलते हैं। जब इस प्रकार के बलों की बहिया आती है तब राष्ट्र का कल्प-वृत्त हरियाता है। युगों से सोए हुए भाव जाग जाते हैं और वही राष्ट्र का जागरण होता है। किव की अभिलाषा है कि जब इस प्रकार के बल प्रवाहित हों तब मैं भी उस चेतना के प्राण्वायु से संयुक्त होऊँ। पृथिवी के ऊपर आकाश में छा जाने वाले विचार-मेघ पर्जन्य हैं जो अपने वर्षण से समस्त जनता को सींचते हैं (पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्ज्वं, १२)। उन पर्जन्यों से

प्रजाएं नई नई प्रेरणाएं लेकर बढ़तो हैं । पृथियो पर उठने वाले ये महान् वेग मानसिक शक्तियों में प्रकंप उत्पन्न करते हैं, ब्राँ र शारीरिक बलों में चेतना या हलचल को जन्म देते हैं । शारीरिक ब्राँ र मानसिक दो प्रकार के वेगी(फ़्रोसेंज़) के लिए वेद में 'एजथु' ब्रांर 'वेपथु' शब्दों का प्रयोग किया गया है—

> महत्सघस्यं, महतो बभूवः महान्वेग एजथुर्वेपथुष्टे (१८)

भृमि की एक संज्ञा सघस्य (कामन फादर लैएड) है, क्योंकि यहां उसके सब पुत्र मिल कर (सह + स्थ) एक साथ रहते हैं। यह महती पितृभूमि या सधस्थ थिस्तार में ऋत्यन्त महान् है ऋाँ र ज्ञान की प्रतिष्ठा में भी इसका पद ऊँचा है। इसके पुत्रीं के एजथु (मन के प्रेरक वेग) ऋौर वेपथु (शरीर के बल) भी महान् हैं। तीन महता ग्री से युक्त इसकी रचा महान् इन्द्र प्रमादरहित होकर करते हैं (महांत्वेन्द्रो रत्त्वत्यप्रमादम्, १८)। महान् देश-विस्तार, महतो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, जनता में शरीर श्रीर मन का महान् श्रान्दोलन श्रीर राष्ट्र का महान् रच्चण-वल, ये चारों जब एक साथ मिलते हैं तब उस युग में इतिहास स्वर्ण के तेज से चमकता है। इसीको किव ने कहा है हि भूमि, हिरएय के संदर्शन से हमारे लिये चमको, कोई हमारा बैरो न हो (१८) बड़े-बड़े बवंडर ख्रोर भूचाल, हउहरे श्रीर हडकंप, बतास श्रीर भंभाएं भीतिक श्रीर मानसिक जगत में पृथिवी पर चलते रहते हैं। इतिहास में कहीं युद्धों के प्रलयंकर मेघ मंडराते हैं, कहीं क्रांति द्यार विप्लवों के धक्के पृथिवों को डगमगाते हैं, परन्तु पृथिवी का मध्यबिंदु कभी नहीं डोलता । जिन युगों में क्लिकारी मारने वाली घटनात्रों के त्राध्याय सपाटे के साथ दौड़ते हैं, उनमें भी पृथिवी का केन्द्र ध्र व स्त्रीर त्राडिंग रहता है। इसका कारण यह है कि यह पृथिवी इन्द्र की शक्ति से रिच्चत (इन्द्रगुप्ता) है, सबमें महान् देव इन्द्र प्रमादरिहत होकर स्वयं इसकी रत्ता करता रहता है। इस प्रकार की कितनी त्राग्नि परीत्तात्रीं में पृथिवी उत्तीर्ण हो चुकी है।

किंव की दृष्टि में मनु की संतित इस पृथिवी पर ग्राइचन के बिना निवास

करती है ( असंबाधं बध्यतो मानवानाम २)। इस भूमि के पास चार दिशाएँ हैं, इसका स्मरण कराने का यह तात्र्य है कि प्रत्येक दिशा में जो स्वाभाविक दिक्सीमा है वहां तक पृथिवी का अप्रतिहत विस्तार है। पाची और उदीची, दिल्ली और पश्चिम—इन दिशाओं में सर्वत्र हमारे लिये कल्याण हो, और हम कहीं से उत्कांत न हों, (३१,३२)। इस अवन का आश्रय लेते हुए हमारे पैरों में कहीं ठोकर न लगे (मा निपतं अवने शिश्रियाणः) और हमारे दाहिने और बाएं पैर ऐसे हद प्रतिष्ठित हों कि किसी भी अवस्था में वे लड़खड़ाएं नहीं (पद्भ्यां दिल्लास्थाम्यां मा व्यथिष्मिह भूम्याम्)। जनता के पराक्रम को चार अवस्थाएं होता हैं—किल, द्वापर, वेता और कृत। जनता का सोया हुआ कर किल है, अंगड़ाई लेता हुआ या बैठने की चेष्टा करता हुआ द्वापर है, खड़ा हुआ रूप ने ता और चलता हुआ कर कहत है (उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रकामन्तः, २८)। पे

पृथिवी पर ग्रसंबाध निवास करने के लिये एक भावना बारंबार इन मंत्रों में प्रकट होता है। वह है पृथिवो के विस्तार का भाव। यह भूमि हमारे लिये उक लोक ग्रर्थात् विस्तृत प्रदेश प्रदान करने वाली हो (उक लोकं पृथिवी नः कृणोत् )। द्युलोक ग्रीर पृथिवी के बीच में महान् ग्रन्तराल जनता के लिये सदा उन्मुक्त रहे। राष्ट्र के लिये केवल दो चीजें चाहिएँ—एक 'व्यच' या भौमिक विस्तार ग्रीर दूसरो मेधा या मस्तिष्क की शक्ति (५६) इन दो की प्रांति से पृथिवी की उन्नति का पूर्णरूप विकसित हो सकता है।

भूमि पर जनों का वितरण इम प्रकार स्वाभाविक रीति से होता है जैसे अश्व अपने शरीर की धूलि को चारों अं.र फैलाता है। जो जन पृथिवी पर बसे थे वे चारों ओर फैलते गए और उनसे ही अनेक जनपद

१ इसी की व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण के चरैं वेति गान में है— किलः शयानो भवित संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्टंस्त्रे ता भवित कृतं संपद्यते चरन् ॥

स्त्रात्व में स्राए। यह पृथिवी स्रनेक जनों को स्रापने भीतर रखनेवाला एक पात्र है (त्वमस्यावपनी जनानाम, ६१)। यह पात्र विस्तृत है (पप्रथाना), ग्रखंड (स्रिदिति रूप) है, क्रोर सब कामनान्त्रों की पूर्ति करने वाला (कामदुघा) है। किसी प्रकार की कोई न्यूनता प्रजापित के सुन्दर स्रौर सत्य नियमों के कारण इस पूर्ण घट में उत्पन्न नहीं होती। पृथिवो के ऊन भावों की पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रजापित के ऋत या विश्व की संतुलन शक्तियों पर है (यत्त ऊनं तत्त स्रापूर्यित प्रजापितः प्रथमजा ऋतस्य, ६१)।

पृथिवी पर बसे हुए अनेक प्रकार के जनों की सत्ता ऋषि स्वीकार करता है। मातृभ्मि को वे मिलकर शक्ति देते हैं और उसके रूप की सनृद्धि करते हैं। अपने-अपने प्रदेशों के अनुसार (यथीकसम्) उनकी अनेक भाषाएं हैं और वे नाना धर्मों के मानने वाले हैं:—

# जनं बिश्रती बहुधा विवाचलं; नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् । (४१)

उनमें जो विभिन्नता की सामग्री है उसे मातृभूमि सहर्ष स्वीकार करती है। विभिन्न होते हुए भी उन सबमें एक ही तार इस भावना का पिरोया हुन्ना है कि वे सब पृथिवो के पुत्र हैं। किव की दृष्टि में यह एकता दो रूपों में प्रकट होती है। एक तो उस गंध के रूप में है जो पृथिवो का विशेष गुर्ण है। यह गंध सबमें बसी हुई है। जिसमें पृथिवी की गंध है वही सगंध है न्नीर उसीमें भूमि का तेज भलकता है। पृथिवी से उत्पन्न वह गंध राष्ट्रीय विशेषता के रूप में स्त्रियों न्नीर पुरुपों में प्रकट होती है। उसी गंध को हम स्त्री-पुरुषों के भाग्य न्नीर मुख के तेज के रूप में देखते हैं। वोरों का पौंस्य भाव न्नीर कन्या का वर्चस् उसी गंध के कारण हैं। मातृभूमि की पुत्री प्रत्येक कुमारी न्नपने नए लावर्ण्य में उसी गंध को धारण करती है। मातृभूमि की उस गंध से हम सब सुर्गित हों, उस सीर्थ का न्नाई वैरी न हो, केवल उस गंध के कारण न्नाई के मध्य में हमारी उस गंध का कोई वैरी न हो, केवल उस गंध के कारण न्नाई हमसे द्वेष न करे (तेन मा सुर्गि कुण मा

नो दिस्त वश्चन, २४, २५)। वह गंध पृथिवो के प्रत्येक परमाणु की विशेषता है। ग्रोपियां ग्रांर वनस्पतियों मं, मृगों ग्रांर ग्रारएय पशुग्रां मं, ग्रांश ग्रांर ग्रारएय पशुग्रां मं, ग्रांश ग्रांर श्रारएय पशुग्रां मं, ग्रांश ग्रांर हाथियों में सर्वत्र वहो एक विशेषता स्पष्ट है। मातृभृमि की उस गंध के कारण किसी को कहीं भी निरादर प्राप्त न हो, वरन् इसी गुण के वारण राष्ट्र में वे तेजस्वो ग्रांर सम्मानित हों। वहो गंध उस पुष्कर में वसी हुई थी जिसे स्पां के विवाह में देवों ने पृंघा था। हे भृमि, उन ग्रामत्यों को तुम्हारा 'ग्राम्न गंध' उदय के प्रथम प्रभात में प्राप्त हुई थीं, वहो ग्राम हमें भी सुर्भित करने वालो हो। जिस समय राष्ट्र की सब प्रजाएं परस्पर सुमनस्यमान होकर ग्रापने सुन्दर से सुन्दर रूप में विराजमान थीं, उस समय सूर्या के विवाह में उनका जो महोत्सव हुग्रा था, उस सम्मिलन में जिस गंध से वसे हुए कमल को देवों ने मूंघा था, उसो ग्रामर ऐक्य गंध की उपासना ग्राज हम भी करते हैं (२३—२५)। जनता का बाह्य भें तिक रूप ग्रांर श्री उसो स्पट्टीय ऐक्य से सदा प्रभावित हो।

एकता का दूसरा रूप ग्रिथिक उच्च है। वह मानस जगम की भावना है (वह ग्रान्नि के रूप में सर्वत्र व्यात है। ग्रान्नि हो ज्ञान को ज्योति है। पुरुषों ग्रांद स्त्रियों में, ग्रुर्वा ग्रांद गोधन में, जल ग्रांद ग्रोपिथियों में, भूमि ग्रांद पापाणों में, ग्रुलों क्रांद 'ग्रान्तिरक्त में एक हो ग्राप्ति वसो हुई है। मदर्थ लोग ग्राप्तों साधना से उसी ग्राप्ति को प्रज्वलित करके ग्राम्त्य बनाते हैं। मातृन्मि के जिन पुत्रों में यह ग्राप्ति प्रक्रा हो जाती है वे ग्राप्तत्व या देवत्व के भाव को प्राप्त करते हैं। 'यह समस्त भूमि उस ग्राप्ति का वस्त्र ग्रांदे हुए है। इसका घुटना काला है' (ग्राग्निवासाः पृथिवा ग्रासितज्ञः, २१) पुत्र माता के जिस घुटने पर बैठता है, उसका मंतिक रूप काला है, किंतु उस पर बैठवर ग्रांद मातृमान् वनकर वह ग्रापने हृदय के भावों से उस ग्राप्ति को प्रवारित करता है, ग्रीर तेज ग्रांद तांक्ण बल प्राप्त करता है (२१)। मातृभूमि के साथ सम्बंधित होने के लिये मनोभाव ही प्रधान वस्तु है। 'जो देवों की भावना रखते हैं उनके लिये यहां सजाए हुए यज्ञ हैं; को मानुपी भावों से प्रेरित हैं, उन मत्यों के

लिये केवल द्यान द्यार पान के भीग हैं (२२) इस सूक्त में भूमि, भूमि पर बसने वाले जन, जनों की विविधता, उनकी एकता द्यार उन सक्को मिला-कर एक उत्तम राष्ट्र की कल्पना—इन पांच बातों का स्पष्ट विवेचन पाया जाता है। कवि ने निश्चित राब्दों में कहा है—

## सा नो भूमिस्तिविं बर्लं राष्ट्रे दधात्तमे। (८)

सममता —राष्ट्रंय ऐस्य के लिये स्क में 'समप्र' शब्द का प्रयोग है। यह ऐक्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? श्रापस में निवता होना, श्रानेक भाषात्रके ग्रंड घमों का श्रास्तित्व कोई बृटि नहीं है। श्रामिशाप के रूप में उसकी कल्पना उचित नहीं है। श्रापि को दृष्टि में विविधता का कारण में निक परिश्यित है। नाना धर्म, निज्ञ भाषाएं, बहुधा जन, ये सब वर्थाकस् श्रार्थात् श्रापने-श्रापने निवासस्थानों के वारण पृथक् हैं। इस स्वाभाविक कारण से जुक्तना मनुष्य का मूर्यता है। ये स्थूल मेद कभा एकाकार हो जाएंगे, यह समकता भी मूल है। 'पृथिवी से जो प्राणी उत्पन्न हैं उन्हें मूनि पर विचरने का श्राविकार है। जितने मत्ये 'पंच मानव' यहां हैं वे तब तक श्रामर रहेंगे जब तक सूर्य श्राकाश में है क्यों कि सूर्य हो तो प्रातःकाल सबको श्रापने राशियों से श्रामर बना रहा है।' (१५)

ृथिवों के 'पंच मानव' द्यार छोटा-मोटा द्यार भी द्यानेक प्रजाएं (पंच कृष्टयः) विधाता के विधान के द्यानुसार ही स्थायी रूप से यहां निवास करने के लिये हैं, द्यतएव उनको परस्पर समग्र भाव से एकता के सूत्र में बॉधकर रखना द्यावश्यक है—

# ता न: प्रजाः सं दुहतां समग्रा वाचो मथु पृथिवि थेहि मद्यम् । ( १६ )

बिना एकता के मार्रुम्मिका कल्याण द्रासंभव है। पृथिवो के दोहन के लिये द्रादिराज पृथु ने जड़ चेतन के द्रानेक वर्गों को एक सूत्र में बाँधा था, द्रार भूमिका दृध पाने के लिये पृथु की द्राध्यच्ता में सभो को बक्कड़ा बनना पड़ा था। इस ऐस्य-भाव की कुंजी वाणी का मधु या बोलो की भिटास है (वाचः मधु)। यह कुंजी तीन काल में भी नहीं बिगड़ती। हमें चाहिए कि जब बोलने लगें तो पहले यह सोच लें कि हम उससे किसी के हृदय पर श्राघात तो नहीं कर रहे हैं। 'हे सब को शुद्ध करने वाली माता, तुम्हारे मर्म श्रांत हृदय-स्थान का वेधन मैं कभी न करूँ।' (३५) प्रियदशी श्रशोक ने सम्प्रदायों में सुमित श्रांत सद्भाव के लिये वाणी के इस शहद का उपदेश दिया था। श्रपने को उज्ज्वल सिद्ध करने के लिये जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तब श्राप भी बुक्त जाते हैं। राष्ट्र की वाक् में मधु की श्रनेक धाराश्रों के श्रनवरत प्रवाह में ही सबका कल्याण है श्रांत वही मधु समग्र प्रजाश्रों को एक श्रखंड भाव में गूँ थता है। पृथिवी स्वयं चमाशील धात्री है (चमां भूमिम, २६) वह चमा श्रांत सहिष्णुता का सबसे बड़ा श्रादर्श उपस्थित करती है। 'श्रानी गुरु (२६) श्रांत मूर्ल-युद्ध दोनों को वह पोषित करती है। भद्र श्रीर पापी दोनों की मृत्यु उसोकी गोद में होती है।'(४८) प्रत्येक प्राणी दाहिनी-बाई पसिलयों की करवट से उस पर लेटता है श्रंत वह सभी का बिछीना बनी है, (सर्वस्य प्रतिशीवरी, ३४)

पृथिवी पर बसने वाला जन व्यक्ति रूप से शतायु, पर समष्टि रूप से श्रमर है। जन का जीवन एक पीढ़ी में समाप्त नहीं हो जाता, वह युगांत तक स्थिर रहता है। सूर्य उसके श्रमृतत्व का साची है। जन पृथिवों के उत्संग में रोग श्रोर हास से श्रमय होकर रहना चाहता है। (श्रमिवा श्रयद्मा ६२)। हे मातृभूमि, हम दीर्घ श्रायु तक जागते हुए तुम्हारे लिये मेंट चढ़ाते रहें (६२)। पृथिवी जन के भूत श्रोर भविष्य दोनों की पालनकर्त्री है (सा नो भृतस्य भव्यस्य पत्नी, १)। उसकी रज्ञा स्वयं देव बिना प्रमाद स्वप्नरहित होकर करते हैं (७) इसलिये पृथिवी का जीवन कल्पांत तक स्थायी है। उस भृमि के साथ यज्ञीय भावों से सम्बन्धित जन भी श्रजर-श्रमर है।

भूमि के साथ जन का सम्बन्ध त्राज नया नहीं है। यही पृथिवी हमारे पूर्व पुरुषों की भी जननी है। हे पृथिवी, तुम हमारे पूर्वकालीन पूर्वजों की भी माता हो । तुम्हारी गोद में जन्म लेकर पूर्व जनों ने ऋनेक विक्रम के कार्य किये हैं—

#### यस्यां पूर्वे पूर्वजना विश्वकिरे (१)।

उन पराक्रमों की कथा ही हमारे बन का इतिहास है। हमारे पूर्व पुक्षों ने इस भूमि को शत्रु श्रों से रहित ( अनिमत्र ) श्रोर श्रसपतन बनाया। उन्होंने युद्धों में दुंदिभ-घोष किया (यस्यां वदित दुंदिभः, ४१) श्रोर श्रानंद से विजयगान करते हुए नृत्य श्रोर संगीत के प्रमोद किए (यस्यां नृत्यंति गायंति व्येलबाः, ४६)। जनता की हर्षवाणी श्रोर किलकारियों से युक्त गीत श्रोर नृत्य के हश्य, तथा श्रानेक प्रकार के पर्व श्रीर मंगलोत्सव का विधान संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण पद्म है जिसके द्वारा लोक की श्रात्मा प्रकाशित होती है। भारतीय संवत्सर के पड्श्रुतुश्रों का चक्र इस प्रकार के पर्वों से भरा हुश्रा है। उनके सामिथिक श्रामिप्राय को पहचानकर उन्हें फिर से राष्ट्रीय जेवन का श्रंग बनाने की श्रावश्यकता है। उचानों की कीड़ाएं श्रोर कितने प्रकार के पृष्पोत्सव संवत्सर की पर्व-परंपरा में श्रमी तक बच गए हैं। वे फिर से सार्वजनिक जोवन में प्राय प्रतिष्ठा के श्रमिलाधों हैं।

इस विश्वगर्भा पृथिवी के पुत्रों को विश्वकर्मा कहा गया है (१३) त्रानेक महत्त्वपूर्ण कायों की योजना उन्होंने की है त्रों र नये सम्भारों को वे उठाते रहते हैं। पृथिवी के विशाल खेतों में उनके दिन-रात के परिश्रम- से चारों क्रोर धान्य सम्पत्ति लहराती है। उहोंने ऋपनी बुद्धि क्रोर श्रम से ऋनेक बड़े नगरों का निर्माण किया है जो देव-निर्मित से जान पड़ते हैं—

यस्याः पुरो देवकृतः चेत्रे यस्या विकुवंते ।
प्रजापितः पृथिवीं विश्वगर्भां भाशामाशां रण्यां नः कृणोतु (४३)
पृथिवी की महापुरियों में देवता श्रों का श्रांश मिला है इसीलिये तो
वे श्रमर हैं । महापुरियों में देवत्व की भावना से स्वयं भूमि को भी देवत्व
श्रीर सम्मान मिला है । जंगल श्रीर पहाड़ों से भरी हुई, तथा समतल

मैदान र्यं तर सदा बहने वाली निदयों से पिरपूर्ण भूमि को हर एक दिशा-में नगरों की शोभा से रमणीय बना देना राष्ट्र का बड़ा भारों पराक्रम कार्य माना जाता है। संस्कृति के ख्रानेक द्यध्यायों का निर्माण इन नगरों में हुख्या है जिसके कारण उनको पुनः प्रतिष्ठा मिलनो चाहिए। प्राचीन भारत में नगरों के ख्रिधिष्ठाता देवताद्यों को कल्पना की गई थो। उन नगर-देवताद्यों को फिर से पें।र-पूजा का उपहार चढ़ाने के लिये सार्वजनिक महोत्सवों का विधान होना चाहिए। पृथिवा पर जो ग्राम ख्रां र ख्रारण्य हैं उनमें भा सभ्यता के ख्रंकुर फूले-क्ले हैं। ग्रामों के जनपदीय जंबन में एवं जहां ख्रानेक मनुष्य एकत्र होते हैं उन संग्रामो या मलों में मातृभूमि-की प्रशंसा के लिये उसके पुत्रों के कंट निरंतर खुलते रहें—

> ये मामा यदरण्यं याः सभा ऋधि भूम्यां ये संमामास्समितयस्तेषु चारु वदंम ते । (४६)

'वृथिवी पर जो ग्राम ग्राँ र ग्रारएय हैं, जो सभाएं ग्रांश सिनितियां हैं, जो सार्वजनिक सम्मेलन हैं, उनमें हे भूमि, हम तुम्हारे लिये मुन्दर भाषण करें।'

सुन्दर भाषण का स्मरण करते हुए कवि का हृदय गर्गद हो जाता है। वह चाहता है कि भूमि के प्रशंसा-गान में हमारा हृदय विक-सित हो, हमारा वाणा उदार हो ग्रांर हमारा भाषा को शब्द-सम्पत्ति का भंडार उन्मुक्त हो। वाणा का सर्वोत्तम तेज उन सभाग्रां ग्रांर सितियों में देखा जाता है जो राष्ट्रीय जीवन को नियमित करतो हैं। सभा ग्रांर सितित को वेदों में प्रजापति का पुत्रियों कहा गया है। राष्ट्रीय जावन के साथ उनका मिलकर कार्य करना ग्राट्यक्त ग्रावश्यक है। सभाग्रों ग्रांर सितियों में जनता के जो प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, मातुभूमि के लिय उनके द्वारा मुन्दरतम शब्दों के प्रयोग की कल्पना कितनी मार्मिक है। वेदों के ग्रानुसार पृथिवो पर बसने वाला जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है। राष्ट्र के ग्रानुसार पृथिवो पर बसने वाला जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है। राष्ट्र के ग्रानुसार पृथिवो पर बसने वाला जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है। राष्ट्र के ग्रानुसार पृथिवो पर बसने वाला जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है। राष्ट्र के ग्रानुसार पृथिवो पर बसने वाला जनता का सम्बन्ध राष्ट्र से है।

यजमानों के दीर मुवा पुत्रों का ग्रादर्श है, दूसरी श्रोर उचित समय पर मेघों से जल-वृष्टि श्रोर फलवती श्रोपियों के परिपाक से पृथिवी पर धन-धान्य की समृद्धि की श्रमिलापा है । इन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का योग-स्तेम पूर्ण होता है । पृथिवी सुक्त में राष्ट्र के श्रादर्श को कई प्रकार से कहा गया है । भूमि पर जनकी दृद्ध स्थापना, जनता में समग्रता का भाव, जन की श्रनिमत्र, श्रसपत्न श्रार श्रसंवाध स्थिति श्रादि को बातें राष्ट्र-वृद्धि के लिए श्रावश्यक हैं उनका वर्णन कृक्त में यथास्थान श्राप्त होता है ।

भूभि, जन श्रोर जन की संस्कृति, इन तोनी की सम्मिलित संशा राष्ट्र है। पृथियों स्क के श्रमुसार राष्ट्र तान प्रकार का होता है—निकृष्ट, मध्यम श्रोर उत्तम। प्रथम कोटि के राष्ट्र में पृथियों की सब प्रकार की भौतिक सम्पत्ति का पूर्ण रूप से विकास देखा जाता है। मध्यम कोटि के राष्ट्र में जन की वृद्धि श्रीर हलचल देखी जाती है, श्रीर उत्तम कोटि के राष्ट्र की विशेष् पता का लक्ष्ण राष्ट्राय जन की उच्च संस्कृति है। इसी को ध्यान में खते हुए श्रुपि प्रार्थना बनता है कि हम उत्तम राष्ट्र में मानसिक तेज श्रीर शारीरिक बल प्राप्त करें—

# सा नो भूमिस्त्विप थलं राष्ट्रे दधातृत्तमे, (=)।

वह भूमि जिसका हृदय श्राप्त श्रोर सत्य से दका हुश्रा है, उत्तम राष्ट्र में हमारे लिये तेज श्रोर बल को देने वाली हो। राष्ट्र के उपर्युक्त खरूप को यों भी कह सकते हैं कि भूमि राष्ट्र का शरीर है, जन उसका प्राण् हैं श्रोर जन की संस्कृति उसका मन है। शरीर, प्राण्, श्रोर मन-इन तीनों के सम्भिलन से ही राष्ट्र की श्रातमा का निर्माण होता है। राष्ट्र में जन्म लेकर प्रत्येक मनुष्य तेन ऋणीं से ऋणवान् हो जाता है, श्रार्थात् त्रिविध कर्तव्य जीवन में उसके लिये नियत हो जाते हैं। राष्ट्र के शरीर या भीतिक रूप की उन्नति देवऋण है, क्योंकि यह भूमि इस रूप में देवोंक हारा निर्मित हुई। जन के प्रति कर्तव्य पितृऋण है जो सुन्दर स्वस्थ प्रजा की उत्पत्ति श्रोर उनके संवर्धन से पूर्ण किया जाता है। राष्ट्रीय-जान

श्रीर धर्म के प्रित जो कर्तव्य है वह ऋषि-ऋण है। संस्कृति के विकासके द्वारा हम उस ऋण से उऋण होते हैं। ऋषियों के प्रित उत्तरदायित्व का अर्थ है जान श्रीर संस्कृति के श्रादशों को अपने ही जीवन में मूर्तिमान करने का प्रयत्न, श्रीर यह विचार कि राष्ट्र में ज्ञान के संरद्ध्या श्रीर संचयकी जो गुहाएं हैं, उनमें मेरा अपना मन भी एक गुहा बने, इससे राष्ट्र के उत्तम रूप का तेज विकसित होता है। एक तपस्वी के तप से, ज्ञानीके ज्ञान से श्रीर संकल्पवान पुरुष के संकल्प से समस्त राष्ट्र शक्ति, ज्ञान श्रीर संकल्प से युक्त बनजाता है। राष्ट्र में सुवर्ण के सुमेरुश्री का संचय उसके स्थूल शरीर की सजावट है, परन्तु तप, ज्ञान श्रीर संकल्प की साधना राष्ट्र के मन श्रीर जन को संस्कृति का विकास है। 'सा नो भूमिस्त्विष बलं राष्ट्र दधात्त्तमें'—यह वाक्य राष्ट्र को उत्तम स्थिति या सर्वश्रेष्ठ श्रादर्श का सूत्र है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ सम्बन्धित होता है। उस व्यवहार को दूसरे मंत्र में (५०) चार प्रकार से कहा गयाहै—

- १—'भैं जो कहता हूँ उसमें शहद का मिठास घोल कर बोलता हूँ।' श्रर्थात्, सबके साथ सहिष्णुता का भाव राष्ट्र की उद्घोषित नीति है श्रौर इमारे साहित्य श्रौर संस्कृति का यही सन्देश है।
- २—'जिस त्रांख से मैं देखता हूँ उसे सब चाहते हैं। हमारा दृष्टिकोण विश्व का दृष्टिकोण है, त्रातएव सबके साथ उसका समन्वय है; किसी के साथ उसमें विरोध या त्रानहित भाव नहीं है।
- ३—परन्तु मेरे भीतर तेज (त्विषि) श्रौर शक्ति (ज्ति) है।' हमारा व्यवहार श्रौर स्थान वैसा हा है जैसा तेजस्वो श्रीर सशक्त का होता है।
- ४--जो मेरा हिंसन या त्राक्रमण (त्रवरोधन) करता है उसका मैं हनन करता हूं। दस नीति में राष्ट्र के ब्रह्मबल क्रीर चत्रवल का समन्वय है।

ऋषि को दृष्टि में यह भूमि धर्म से धृत है, हमारे महान् धर्म की वह धात्री है। उसके ऊपर विष्णु ने तीन प्रकार से विक्रमण किया, त्र्राश्वनी कुमारों ने उसको फैलाया और प्रथम ऋगिन उसपर प्रज्वलित की गई।

वह ग्राग्नि स्थान-स्थान पर सिमद्ध होती हुई समस्त भूमि पर फैली है **श्र**ीर उससे भृमि को धार्मिक भाव प्राप्त हुन्ना है। त्र्यनेक महान् यज्ञों का इस वृथिवी पर वितान हुन्ना । उसके विश्वकर्मा पुत्रों ने स्रानेक बार के यज्ञीय विधानों में नवीन ऋनुष्ठानों की भूमिका के रूप में पृथिवी पर वेदियों का निर्माण किया। अपनेक ऋत्विजी ने ऋक्, यजु ऋीर साम के द्वारा उन यज्ञों के मंत्र का उच्चारण किया । भूमि पर पूर्वजों के द्वारा यज्ञां का जो अनुष्ठान किया गया उससे भू-प्रतिष्ठा के लिये अनेक त्र्यासंदियां स्थापित हुई<sup>\*</sup> क्र<sup>ी</sup>र जन-र्कार्त्ति के यूप-स्तंभ खड़े किए गए । भूमि को त्रात्मसात् करने के प्रमाण रूप में यज्ञीय यूप त्राज तक त्रार्यावर्त्त से यवद्वीप तक स्थापित हैं : इन यूपों के सामने दो हुई स्त्राहुतियों से सम्राटों के अश्वमेध यज्ञ अलंकृत हुए हैं। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विक्रम के प्रतीक चिह्नों की संज्ञा हा यूप हैं। पृथिवी का इन्द्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह इन्द्र की पत्नी है, इन्द्र इसका स्वामी है। इसने जान-बूफ कर इन्द्र का वरण किया, बृत्रासुर का नहीं (इन्द्रं बृर्णाना पृथिवी न वृत्रम्, ३७)। इस प्रकार पृथिवो न केवल हमारी मातृभ्मि है, किंतु हमारी धर्मभृमि भी है।

# जनसंस्कृति ग्रथवा ब्रह्म-विजय ।

उपर कहा जा चुका है कि भृमि के साथ जनता का सबसे अञ्छा अं.र गहरा सम्बन्ध उसकी संस्कृति के द्वारा होता है। पृथिवी पर मनुष्य दो प्रकार से अपने आग को प्रतिष्ठित करता है—एक रें.निक बल या च्त्र-विजय के द्वारा और दूसरा ज्ञान या ब्रह्म-विजय के द्वारा। च्त्र-विजय के द्वारा। च्रिन-विजय (पॉलिटिक भिलिटरी ऐम्पायर) भी एक महान् पराक्रम का कार्य है, किंतु ब्रह्म-विजय (आइडियॉलॉजिकल कल्चर ऐम्पायर) उससे भी महान् है। इन दोनों दिग्विजयों के मार्ग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हमारी पृथिवी का इतिहास दोनों प्रकार से गें.रवर्शल है। च्न्न-बल के द्वारा देश में अनेक छोटे और बड़े राज्यों की स्थापना हमारे इतिहास में होती रही। किसी पूर्व युग में इस भूमि पर देवों ने असुरों को पछाड़ा था और

दुन्दुभि-घोष के द्वारा पृथिवो को दस्युत्रां द्योर शत्रुद्धा से रहित किया था; उसके फलस्वरूप पृथिवो-पुत्रों ने द्याजात, द्यात्त द्यार द्याहत होकर भूमि पर द्याधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार को ज्ञत्र-विजय इतिहास में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण समभो जाती है, परन्तु भूमि की सची विजय उसकी मंस्कृति या ज्ञान की विजय है। जैसा कहा है, यह पृथिवो द्रव्य या ज्ञान के द्वारा संवर्द्धित होती है—

#### बद्धणा वाबृधानाम् (२६)

ब्रझ-विजय के लिये एक व्यक्ति का जीवन उतना ही बड़ा है जितनी पूरी त्रिलोकी । उस विशाल चे त्र में प्रत्येक व्यक्ति द्याने ज्ञान द्यार कर्म की पूरी के चाई तक उट कर दिन्विजय के द्यादर्श को स्थापित कर सकता है । एक छोटे जनपद का शासक भी द्यपने पराक्रम से सची ब्रझ-विजय प्राप्त करके जब यह घोषित करता है कि मेरे राज्य में चोर, पापी द्यार द्यानार हीन व्यक्ति नहीं रहते, तब वह द्यपने उस परिमित केन्द्र में बड़े-से-बड़े सार्वमा में शासक का के चा द्यादर्श द्यार महत्त्व प्राप्त कर लेता है । व्यक्तियों द्यार जनपदों के द्वारा यह ब्रझ-विजय समस्त देश में फेलती है, द्यान्तर द्यार द्वापान्तरों तक पहुँ चतो है । दर्शन, धर्म, साहित्य, कला, रास्कृति की बहुमुर्जी विजय भारतवर्ष की ब्रझ-विजय के रूप में संसार के दूर देशों में मान्य हुई, जिसके द्यनिक प्रमाण द्याज भी उपलब्ध हैं । बृहत्तर भारत का द्याप्यन इसी चतुर्दिश ब्रझ-विजय का द्याप्यन है ।

ब्रह्म-विजय या नंस्कृति के सात्राज्य का रहस्य क्या है ? श्राध्यात्मिक जीवन के जो महान् तत्त्व हें ऋषि को दृष्टि में वे हो पृथिवी को धारण करते हैं। इस सून्त के प्रथम मंत्र में हो राष्ट्रकी इस श्राधार-भूमि का वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतात होता है कि भूमि के स्वरूप का ध्यान करते हुए सबसे पहले यही मूल सत्य ऋषि के ध्यान में श्राया जिसे उसने निम्न- लिखित शब्दों में व्यक्त किया—

सत्यं बृहद्दतमुत्रं दीचा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं जोकं पृथिवी नः कृषोतु ॥१॥

'सत्य,बृहत् ऋौर उम्र ऋत, दीचा, तम, ब्रम ऋौर यज्ञ-ये पृथिवी को धारण करते हैं। जो पृथिवो हमारे भ्त ऋौर भविष्य की पत्नी है, वह हमारे लिथे विस्तृत लोक प्रदान करने वाली हो।'

यह मंत्र भारतवर्ष की सांस्कृतिक विजय का ख्रांतर्यामी सूत्र है। इससे तीन वा ने ज्ञात होतो हैं—सत्य, ऋत ख्रादिक शाश्वत तत्त्व जिस तरह ख्राध्यात्मिक जीवन के ख्राधार हैं उसी तरह राष्ट्रीय जीवन के भी ख्राधार हैं, उन्होंसे संस्कृति का निर्माण होता है। दूसरे भृतकाल में ख्रीर भविष्य में राष्ट्र के साथ पृथिवी का जो सम्बन्ध है वह संस्कृति के द्वारा हो सदा स्थिर रहता है। तीसरे यह कि ब्राम-विजय के मार्ग में पृथिवो को दिक् सोमाएँ ख्रानंत हो जातो हैं। एक जनपद से जो संस्कृति की विजय ख्रारंभ होतो हैं उसको तरंगे देश में फैलती हैं, ख्रीर पुनः देश से बाहर समुद्र ख्रीर पर्वतां को लांघती हुई देशांतरों में ख्रीर समस्त भूमंडल में फैल जाती हैं। यहो पृथिवी का 'उस्लोक' प्रदान करना है।

सत्य ग्रें।र ऋत जीवन के दो बड़े ग्राधार स्तंभ हैं। कर्न का सत्य सत्य है ग्रें।र मन का सत्य ऋत है। मानस सत्य के नियम विश्व भर में ग्रें खंड ग्रें।र पुर्धर्प हैं। कर्म-सत्य ग्रें।र मानस-सत्य इन दोनों के बल से राष्ट्र बलवान् होता है। इन दो प्रकार के सत्यों को प्राप्त करने के लिये जीवन के किटबद्ध बत का नाम दीना है। दीन्नित व्यक्ति पहलो बार सत्य की ग्रोर ग्रांख से ग्रांख मिला कर देखता है। दीन्ना के ग्रान्तर जीवन में जो साधना की जाती है वही तप है। ग्रानेक विद्वान् ग्रें।र ज्ञानी सत्य के किसी एक पन्न को प्रत्यन्त करने की दीन्ना लेकर जीवन में घोर परिश्रम करते हैं, वही उनका तप है। इस तप के फल का विश्वहित के लिये विसर्जन करना

यज्ञ है । इन पाँचों को जीवन में प्राप्त करने या ऋनुप्राणित करने की जो भावना है वही ब्रह्म या ज्ञान है ।

इन त्रादशों में श्रद्धा रखने वाले पूर्व ऋषियों ने त्रापने ध्यान की शिक से (मायाभिः) इस पृथिवी को मूर्त रूप प्रदान किया, त्रान्यथा यह जल के नीचे छिपी हुई थी। वे हो ऋषि ब्रादशों के संस्थापक हुए, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक च्रं त्र में सब तरह से नया निर्माण किया। उन निर्माता पूर्वजं (मृतकृतः ऋषयः ने) यज्ञ क्रोर तप के साथ राष्ट्रीय सत्रों में जिन वाणियों का उद्घोष किया वही यह वैदिक सरस्वती भारतीय ब्रह्म विजय की ऊँची शाश्वती पताका है। श्रुति महती सरस्वती के कारण हो हमारो पृथिवी सब भुवनों में त्राप्रणी हुई, इसी कारण ऋषि ने उसे 'त्राप्रेत्वरी' (त्रागो जाने वाली) विशेषण दिया है। मातृभूमि के इसी त्राप्रणी गुण को त्रावांचीन किव ने 'प्रथम प्रभात उदय तव गगने' कहकर प्रकट किया है। जो स्वयं सब से त्रागो है वही त्रापने पुत्रों को प्रथम स्थान में स्थापित कर सकती है (पूर्वपेये दधतु) । त्रापनी दुर्ध के ब्रह्म-विजय के त्रानंद में विश्वास के साथ मस्तक ऊँचा करके प्रत्येक पृथिवी-पुत्र इस प्रकार कह सकता है—'मैं. विजयशील हूँ, भूमि के ऊपर सबसे विशिष्ट हूं, मैं विश्व-विजयी हूँ क्रोर दिशा-विदिशास्त्रों में पूर्णतः विजयो हूं '—

श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् । श्रभोषाडिन विश्वाषाडाशामाशां विषासिहः ॥ (१४)

'श्रहमस्मि सहमान' की भावना श्रानेक चो त्रों में श्रानेक प्रकार से सहस्राब्दियों तक भारतीय संस्कृति में प्रकट होती रही । इसके कारण श्रानेक परिस्थितियों के बीच में पड़कर भी जनता का जीवन श्राच्या बना रहा।

³ भुवनस्य ऋषं त्वरी (ऋष + इत्वरी) लीडर एएड हेड ऋाँव ऋाँला दी वर्ल्ड (प्रिफिथ, ऋथर्व० १२। १। ५७)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> पूर्वपेय--फोरमोस्ट रैंक एएड स्टेशन- - ग्रिफिय।

हे विश्वम्भरा पृथिवी, तुम्हारे प्रिय गान को हम गाते हैं। तुम विश्व की घात्री (विश्वधायस्) माता हो, ऋपने पुत्रों के लिये पयस्वती होकर सदा दूध की धारात्रों का विसर्जन करती हो । शुव कामधेनु की तरह प्रसन्न ( सुमनस्यमान ) होकर तुम सदा सब कामनात्रों को पूर्ण करती हो । हे कल्याग्रविधात्री, तुम चमाशील श्रीर विश्वगर्भा हो । तुम सदा अपने प्रांशमय संस्पर्श से हमारे मनोभावों को ख्रीर जीवन को सब तरह के मैल से शुद्ध रखने वाली हो । हे मार्जन करने वाली देवि ( विमुग्वरी २६, ३५, ३७), तुम जिसको माँज देती हो वही नव तेज से प्रकाशित होने लगता है। तुम धन-धान्य से पूर्ण वसुन्नों का श्राधान हो। हिरएय, मिण श्रीर कोष तुम्हारे वद्यास्थल में भरे हुए हैं। हे हिरण्यवद्या देवि, प्रसन्न होकर ऋपनी इन निधियों को हमें प्रदान करो । जिस समय तम समुद्र में छिपी थीं उस समय तुम्हें ग्रापने जन्म से पहले ही विश्वकर्मा का वरदान प्राप्त हुआ था। तुम्हारे भुजिष्य पात्र में विश्वकर्मा ने अपनी हवि डाली थी ( यामन्वैञ्खद्धविषा विश्वकर्मा, ६० ), इसके कारण विघाता की सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं श्रीर जितने प्रकार की सामर्थ्य है वह सब तुममें विद्यमान है। विश्वकर्मा की हवि में विश्व के सब पदार्थ सम्मिलित होने ही चाहिएं, श्रातएव उन सबको देने श्रीर उत्पन्न करने का गुण तुममें है। हे विश्वरूपा देवि, जिस दिन तुमने श्रपने स्वरूप का विस्तार किया था, श्रीर देवों से सम्बोधित होकर तुम्हारा नामकरण किया गया था, उसी दिन जितने प्रकार का सौंदर्य था वह सब तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया ( ब्रा त्वा •सुभूतमविशत्तदानी, ५५ )। वही सौंदर्य तुम्हारे पर्वतों श्रीर निर्फरों में, हिमराशि श्रीर नदियों में, चर श्रीर श्रचर सब प्रकार के प्राणियों में प्रकट हो रहा है । हे मातृ-भूमि, तुम प्राण और आयु की अधिष्ठात्री हो, हमें सौ वर्ष तक सूर्य की मित्रता प्रदान करो जिससे इम तुम्हारे सौंदर्य को देखते हुए अपने नेत्रों को सफल कर सकें। तम श्रपनी विजय के साथ वृद्धि को प्राप्त होती हुई हमारा भी संवर्धन करो (सा नो भूमिवर्धयद वर्धमाना, १३)।

जीवन के कल्याणों के साथ हम सुप्रतिष्ठित हों। पृथिषी पर रहते हुए केवल में।तिक क्रोर पार्थिष विभूति ही जीवन में पर्याप्त नहीं है। किष की कांतदिशानी प्रशा खुलोक के उच्च क्रध्यात्म भावों की क्रोर देखती है क्रीर उस क्योम में उसे मातृभूमि के हृदय का दर्शन होता है। इस-लिये वह प्रार्थना करता है, 'हे भूमि माता, हमें पार्थिष कल्याणों के मध्य में रख कर खुलोक के भी उच्च भावों के साथ युक्त करो। भूति क्रीर श्री दोनों की जीवन के लिये क्रावश्यकता है।' खुलोक के साथ संमनस्क होकर श्री क्रीर भृति की एक साथ प्राप्ति ही क्रावश्रं स्थिति है—

भूमे मातर्निधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् । संविदाना हिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम् । (६३)

पार्थिव सम्पत्ति की संज्ञा भूति है ऋौर ऋध्यात्म भावों की प्राप्ति श्री का लच्चए है। भूति ऋौर श्री का एकत्र सम्मिलन ही गीता को इष्ट है। यही भारतवर्ष का ऊंचा ध्येय रहा है।

#### : ३:

# भूमि को देवत्व प्रदान माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिन्याः।

-- श्रथवंवेद १२।१।१२

हमारे विशाल देश में हिमालय की श्रमन्त हिमराशि ने जिन वारि-धारात्रों को जन्म दिया है, उनमें उत्तरापथ को सींचने वाली गंगा श्रीर यमुना नाम की नदियां जीवन की धमनियों की तरह हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साची रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्व पुरुषों ने सम्यता के प्रांगया में श्रनेक नये खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुत्रा, वह त्राज तक हमारे भूत त्रौर भावी जीवन को सींच रहा है। भारत माता है श्रीर इम उसके पुत्र हैं, यह एक सचाई इमारे रोम-रोम में बिंधी हुई है। नदियों की अन्तर्वेदि में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर अब हम जितना अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास श्रीर वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथिबी के साथ सम्बन्ध उतना ही श्रिधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जबतक भारतीय जाति का जीवन पृथिवी के साथ बद्धमूल है, जबतक हमारे धार्मिक पर्वो पर लाखों मनुष्य नदी श्रीर जलाशयों के तटों पर एकत्र होते हैं. तबतक हमारे स्रांतरिक गठन में दैवी स्वास्थ्य के ब्रामर चिह्न का ब्रास्तित्व सकुशल समभाना चाहिए। पृथ्वी के एक-एक जलाशय श्रीर सरोवर को भारतीय भावना ने ठीक प्रकार समभने का प्रयत्न किया, उनके साथ एक सनातन सौहार्द का भाव उत्पन्न किया, जो इरएक पीढ़ी के साथ नये रस से उमझता चला जाता

है। न हमारे तीर्थ ग्रीर जलाशय पुराने होते हैं ग्रीर न हमारा उनके साथ सख्य ही कुिएटत होता है। यह जीवन की ग्रमरबेल है जिसकी जहें पाताल में हैं। यह इस बात की निशानी है कि हम देश की विशाल प्रकृति के साथ ग्रपना ग्रुद्ध सम्बन्ध ग्रभी तक बनाए हुए हैं। प्रकृति के साथ सम्पर्क में ग्राने की लालसा जिस हृदय से लुप्त हो जाती है, वहाँ ग्रवश्य ही मृत्यु की छाया पड़ी हुई समभनो चाहिए। नदी के स्वच्छ जल में ग्रपने शरीर को ग्राप्लुप्त कर देने की भावना के मूल में मातृवत्सल-बालक की वही प्रवृत्ति काम करती है, जिसकी प्रेरणा से वह ग्रपने ग्राप को मातृ-हृदय में भरे हुए सरस प्रेम में ग्रसीम ग्रानन्द ग्रीर शांति के लिये छिपा देना चाहता है।

जिस देवयुग में यहाँ निदयों की वारिधाराएं अखड प्रवाह से बह रही थीं उस समय मनीषियों ने ध्यान की शक्ति से सारे भू-भाग को मानो देवत्व प्रदान करने के लिये निदयों के तटों और सङ्गमों पर तीथों का निर्माण किया। जन-सिलेवेश के वे आदि केन्द्र तीथिविशेषों के रूप में हमारे सामने आज भी जीवित हैं। किसी नये भू-प्रदेश को अपना कर जातीय जीवन के साथ उसका तार पिरो देना भी एक बड़ी कला है। गङ्गा की अन्तवेंदि में खड़े होकर आद्य ऋपियां ने विचार किया कि किस प्रकार अपने भू-भाग के साथ अपने पन—स्व —का सम्बन्ध चिरजीवी बनाया जा सकता है ? इसकी जो युक्ति उन्होंने निश्चित की वह भूमि को देवत्व प्रदान करने की प्रणाली थी। प्रत्येक सिललाशय, वारिधारा, नदी, कुएड, पर्वत पाद के मूल में देवत्व का अधिष्ठान है। किन के शब्दों में हिमालय—परथर-मिट्टी का ढेर नहीं, केवल लता, वनस्पित और रत्नराशि के उद्भव का स्थान नहीं, वह 'देवतात्मा' है—

मस्युत्तरस्यां दिशि देवतारमा, हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधो वगाद्य, स्थितः पृथिन्या इव मानदण्डः॥

—कालिदास, कुमारसम्भव १।१

श्रर्थात् उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो पर्वतराज है वह देवतात्मा है, देवस्वरूप है; वह पूर्व ऋौर पश्चिम के समुद्रों के बीच में पृथिवी के मानदराड की तरह व्यास है। हिमालय देवता है, देवता अपर होते हैं. इसिलिये हिमालय भी अप्रमर है। यही भावना उस प्रत्येक भू-खएड के साथ श्रोत-प्रोत है, जिसको हमारे सूतों के माहात्म्य-गान ने देवत्व की पदवी प्रदान की थी। तीथों का माहातम्य कल्पित करके उसको स्वर्ग स्त्रीर मोच का धाम बताना, यह एक साहित्यिक परिपाटी का देश-सम्मत ग्रंश था। जिस काल में भूमि के साथ हमारा सम्बन्ध स्थिर नहीं बना था, उस समय उसको ब्रात्मीय बनाने के लिये, उसके कण-कण को मानव-हृदय के प्रीति-भाव से सिंचित करने के लिये जिस युक्ति का आश्रय यहां के साहि-त्य-मनीषियों ने लिया, उस भूमि को देवत्व प्रदान करने को युक्ति का स्पष्ट प्रमाण हम इन बहुसंख्यक माहात्म्यों के रूप में पाते हैं। जब हमारे रथ का पहिया किसी सरीवर या नदी के तट पर रुका, हमने श्रद्धा के भाव से उसको प्रणाम किया; उस एक प्रणाम में युग-युग की श्रद्धा का बीर्यवान् श्रंकुर मानो इमने उसके तट पर रोप दिया। हमने उसके साथ श्रपने किसी देवता का सम्बन्ध स्थापित किया, किसी ऋषि या प्रख्यात पुरुष के ऋवदात चरित्र की लीलास्थली वहाँ बनाई, किसी साधन-निरत तपस्वी के तप के चेत्र रूप में उसको देखा ग्रीर उस भूकिन्दु की प्रशंसा में एक माहात्म्य-गान रचा । उस समय वह बिन्दु हो हमारी दृष्टि में सर्वो-परि था, स्रतएव मातृ-भूमि के विशाल हृदय के केन्द्र को वहीं प्रतिष्ठित मान कर इमने उसकी स्तुति के गीत गाए। यमुना कं तट की परिक्रमा कीजिए, यामुन पर्वत से जहां यह जल-धारा प्रकट हुई है, प्रयागराज के संगम तक जो सुरम्य स्थल इसके दोनां किनारों पर विद्यमान हैं ऋौर जिन्हें त्राज हम श्रपनी श्रवीचीन श्राँख से भी पहचान सकते हैं, उन सबको पहले से ही हमारे भौगोलिक पंडितों ने हमारा स्नात्मीय बनाकर इमारे सामने रख दिया है। गंगा के तट पर कीन-सा रमणीक स्थल है. जो पर्वजों की पैनी दृष्टि से बचकर रह गया हो ? जिस यग में भूमि को देवत्व के भाव से तरंगित करने के सफल प्रयास का श्रायोजन चल रहा। था, उस काल में देश का जितना ऋच्छा पर्यवेत्त्रण किया गया, ऋजि निष्पद्धता से उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। भारत के ऋर्वाचीन बच्चों को उस दृष्टिकोण के लिये ठीक तरह पहचानना ऋभी शेष है। उस दृष्टि-कोण को अभी तक हम पूर्वजों की बक-भक समभकर उसकी अवहेलना करते रहे ! त्राज मातृ-भूमि का हृदय हमको त्रपनी त्रोर त्रानिवार्य वेग से खींच रहा है; हम ऋपने दैवी मनो भावों की परम विजय इसीमें समभते हैं कि अपने आपको सच्चे अर्थों में मातृ-भूमि का पुत्र समभ सर्के। प्रत्येक वृद्ध र्ह्मार वनस्पति हमारा सहोदर बन कर हमको ऋपना सन्देश सुनने के लिए विवश कर रहा है। हम शहरों की क्रुत्रिम साधना से ऊब कर-जहां त्राकाश-बेल की तरह मनुष्य ने त्रपने परा के नीचे की जड़ों को जिनसे वह श्रपना जीवन रस चूसा करता था, श्रपने ही हाथों से काट डाला था – फिर गांवा की ऋोर ऋाकृष्ट हुए हैं । इमको जनपदों की बोलियों में काव्य रस का ग्रामृत स्वाद मिलने लगा है, लोक-गीत ग्रौर लोक-रृत्य को पाकर हमारा मानस-मयूर त्रानन्द-विभोर हो उठता है। यह महान् परिवर्तन राष्ट्रीय मनोभूमि में बड़े वेग से बढ़ रहा है। पूर्व से पश्चिम तक ऋौर कैलास से कुमारी तक इस विराट् परिवर्तन के चिह्न. हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मानो हमारे राष्ट्र के कल्पवृद्ध को किसी स्वर्गीय देवदूत ने ऋगने प्रसाद से छू दिया है, जिससे उसमें भावों ऋौर विचारों के नये-नये त्रानिगत कोपल फूट रहे हैं। किसी त्राभूतपूर्व वायु ने सबके कानों में एक ही मन्त्र फूँक दिया है, सबके हृदय मे एक ही उछाइ ग्रौर ग्रमिलाषा है, त्रर्थात् फिर से एक बार मातृ भूमि के हृदय के साथ सान्निध्य प्राप्त करना । इसलिये हम उसका सर्वाङ्गीण परिचय पाने के लिये व्याकुल स्त्रीर प्रयत्नशील हैं। हमारे नवयुवका के यात्री-दल गहन कांतारों को पार करके ऋौर दुर्गम पर्वतों की उपस्यकास्त्रों पर चढ़ कर सर्वत्र मातृ-भूमि की खोज करेंगे। हमारे विद्यालयों में ज्ञान का साधक करने वाले व्यक्ति प्रत्येक तृगा ऋौर लता के पास जाकर उसका परिचयः

पूछेंगे श्रीर प्रत्येक पुष्प के श्रिभिराम रूप की प्रशंसा का नया माहात्म्य बनाएँगे । बहुत शीव्र इस परिवर्तन के लच्चण हमारे दृष्टि-पथ में श्रा रहे हैं । हमारे वन-पर्वतों की गोष्पद श्रीर श्रगोष्पद भूमियाँ फिर इस वैदिक महानाद से गूँ ज उठेंगी—

माता भूमिः पुत्रोऽहंपृथिच्याः। नमो मात्रे पृथिच्यै। नमो मात्रे पृथिच्यै॥

--- प्रथर्व ।

# जनपदीय अध्ययन की आंख

भारत जनपदों का देश है। ग्रामों के समूह जनपद हैं। गांवों ऋौर जन-पदों का तांता हमारे चारों स्रोर फैला हुत्रा है स्रौर इस भूमि के ऋधिकांश जन गांवों ऋौर जनपदों में ही बसे हुए हैं। गांव-बस्तियां हमारी संस्कृति की धात्रो हैं। गांव सच्चे ऋथों में पृथ्वो के पुत्र हैं। गांव के जीवन की जड़े धरती का आश्रय पाकर पनपती हैं। गांवों में जन के जीवन को टिकाऊ त्राधार मिलता है। शहरां का जीवन उखड़ा हुन्रा जान पड़ता है। जनपदों का जीवन हजारां वपों की ब्राट्ट परम्परा को लिए हुए है। गांवां में जन की सत्ता है, नगर राजात्रों की कीड़ा-भूमि रहे हैं। जन की सत्ता त्र्योर महिमा एवं जन-जीवन की स्वामाविक सरल निजरूपता जन-पदों में सुरिद्धित है जहाँ बाहरी ऋंकुशों से जीवन की प्राणदायिनी शक्ति पर कम प्रहार हुन्ना है। जनपदीय जीवन-स्थिति, शान्ति स्नौर स्रपनी ही मानसभूमि को श्रविचल टेक ढूंढ़ता है। इसके विपरीत पुर का जीवन धूम-धाम के नये ठाट रचता है। दोनों के दो पथ हैं। इतिहास के उतार-चढ़ाव में वे कभी एक-दूसरे से टकराते हैं, कभी मेल द्वंदते हैं श्रीर फिर कभी एक-दूसरे से परे हट जाते हैं। वैदिक काल से ऋाजतक यही लहरिया गति चलती रही है। वैदिक युग प्राथमिक भूसन्निवेश का समय था, जब गांवों **ऋौर जनपदों में फैलकर जीवन के बीज बोये गए । वन ऋौर जङ्गल,** नदियों के तट श्रीर सङ्गम जीवन की किलकारी से लहलहा उठे। फिर साम्राज्यों का उदय हुन्ना न्नोर नन्द मीर्य युग में नगरों के केन्द्र प्रभावशाली बन बैठे

गुप्त-युग में नगर ऋं,र जनपदों ने एक-दूसरे के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाया, वह समन्वय का युग था, जनपदों ने ऋपने जीवन का मथा हुआ मक्खन पुरों की भेंट चढाया ऋौर पुरों ने उपकृत होकर संस्कृति के वरदान से जनपदों को संवारा । मध्यकालोन संस्कृति में पौरजानपद जीवन की धाराएं फिर एक-दूसरे से हट गईं ऋौर जनपदों की ऋपभ्रंश भाषा ऋौर जीवनशैली प्रधान रूप से ऋागे बढ़ो। नगरों में गुप्तकालीन संस्कृति की जो धाती बची थी वह अपने आप मे ही घुलती रही, जनपदीं से उसे नया प्राण मिलना बन्द हो गया। त्रातएव मध्यकाल को काव्य-कला त्रीर संस्कृति नगरों के मुर्छित जीवन के बोक्त से निष्पाण दिखाई देती हैं। पौरजानपद समन्वय के युग में लिखे गए रघुवंश के पह ने-दूसरे सगीं में जितना जीवन है उसकी तलना जब हम नैषध चरित ऋौर विक्रमांकदेव चरित काव्यों के वर्णनों से करते हैं तब हमें यह भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मुसलमानों के ऋागमन से जनपदों ने फिर ऋपने ऋंगों को कछुए की तरह **ऋपने ऋाप में सिकोड़ लिया ऋार वे उस सुरिद्धत कोप** के भीतर समय काटते रहे । शहरों में परदेशी सत्ता जमी ऋीर उसने जीवन के ढांचे को बढ़ला । उससे त्रागे त्राग्रेजों की संस्कृति का प्रभाव भी शहरों पर ही सबसे त्राधिक हुत्रा। गांव ऋपने वैभव की भेंट शहरों को चढाते रहे, गांवों को निचोड़ कर शहरों का भरमासुर त्रागे बढता रहा। यह नियम है कि जब जन की सत्ता जागतो है, तब जनपद समृद्ध बनते हैं; जब जन सो जाता है तब पुर विलास करते हैं । स्रतएव हमारे जीवन के पिछले दो सौ वर्पों में जनप-दीय जीवन पर चारों स्त्रोर से लाचारी के बादल छा गये स्त्रोर उनके जीवन के सब स्रोत रुंध गये। स्रब फिर जनपदों के उत्थान का युग स्राया है। देश के महान कंठ ऋाज जनपदों की महिमा का गान करने के लिये खुले हैं। देश के राजनीतिक संघर्ष ने प्रामों श्रीर जनपदां को श्रात्म-सम्मान, त्रात्मप्रतिष्ठा क्रांर त्रात्ममहिमा के भाव से भर दिया है । पिछली भूचाली उथल-पथल और महान आन्दोलन का सर्वव्यापी सूत्र एक ही पकड में स्नाता है, स्नर्थात --

#### जानपद जन की प्रतिष्ठा

त्राज तेईससो वर्षों के बाद हमने प्रियदर्शी त्रशोक के शब्दों को। कान खोलकर सुना है, त्रौर राष्ट्रीय उत्थान के लिए मूलमन्त्र की भाँति उन्हें स्वीकार किया है। राजात्रों की बिहार-यात्रात्रों का त्र्यन्त करके उसने एक नये प्रकार की धर्म-यात्रात्रों का त्र्यान्दोलन चलाया था जिनका उद्देश्य थाः—

#### जानपद्सा च जनसा दसने धमनुसिथ च धम पिं पुद्धाः च।

त्र्र्यात्, जानपद जन का दर्शन, जानपद जन के लिए धर्म का सिखा-वन, श्रोर जानपद जन के साथ मिलकर धर्मविषयक पूळु-ताळ ।

इन तीन प्रमुख उद्देश्यों के द्वारा सम्राट्ने जनता के नैतिक श्रौर धार्मिक जीवन एवं श्राचार-विचारों में परिवर्तन लाने का भारी प्रयत्न श्रारम्भ किया था। श्रशोक की परिभाषा के श्रनुसार सारा मानवी जीवन जिन सामाजिक श्रौर नीति नियमों से बंधा है, वे धर्म हैं। श्रतएव धर्म विषयक श्रौर श्राचार श्रौर विचारों को सुधार कर समस्त जन-समुदाय के जीवन को ऊपर उठाने की योजना श्रशोक ने की थी। उसके मन में जल यह विचार श्राया होगा तब निश्चय हो उसका ध्यान देश की उस कोटानुकोटि जनता की श्रोर गया होगा जो सचा भारतवर्ष था। वह जनता गांवों में बसती थी। श्राज तेईस शताब्दियों का चक धूम जाने पर भी भारत माता शामवासिनी ही बनी हुई है। इसी शामवासिनी गर्बीली जनता का दर्शन, सिखावन श्रौर परिषृच्छा (पूछताछ) जनपदीय श्रध्ययन का निचोड़ है। श्रपना ध्येय श्रार उद्देश्य निश्चत करके श्रशोक ने एक पैर श्रौर श्रागे बढ़ाया।

### हेवं ममा खजूका कटा जानपदस हितसुखाये येन एते श्रभीता श्रस्वय संतं श्रविमना कंमानि पवतयेवृति।

श्रर्थात् , मैंने राजकर्मचारी नियुक्त किये जिनका कर्तव्य है कि जान-पद जन का हित करें श्रीर उनके सुख की बढ़ती करें, जिससे गांवों की जनता निडर श्रीर स्वस्थ होकर मन लगाती हुई श्रपने श्रपने कामों को कर सके।

श्रपने राष्ट्रीय जीवन में श्रशोक की नीति को श्राज भरपूर श्रपनाने की श्रावश्यकता है। जनपद श्रौर ग्रामों का पुनः निर्माण, वहां जीवन का श्रध्ययन ऋौर सचा ज्ञान हमें अपने पुनः निर्माण के लिये हो करना अनिवार्य है। श्रामवासिनी जनता के कल्याण में ही हम सबका कल्याण छिपा हुन्ना है। उसके हित-सुख के बिना हम सबका हित-सुख ऋपूर्ण है। जनपदीय-श्रध्ययन देशकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति है। वह साहित्यिकों का विनोद नहीं । अवतक हमने विदेशियों से प्रीति या कुरुख करना सीखा था, हमने अपने आपसे प्यार करना अभी तक नहीं सीखा । हमारी वर्तमान शिचा-दीचा, विचार त्रौर त्र्याचार की सबसे बड़ी त्र्यावश्यकता यह है कि हम श्रपने भूले हुए जीवन से फिर से नाता जोड़ें, श्रपनी ही वस्तुत्रों श्रौर संस्थात्रों से त्रानुराग का नया पाठ पढें। त्रापने त्रापको जानने से जिस श्रानन्द का जन्म होता है वह हो हमें श्रव जीवन के पथ में श्रागे बढा सकता है। जनपदीय अध्ययन राष्ट्रीय कार्यक्रम का हरावल दस्ता है। सब कार्यों से यह कार्य ऋपने महत्त्व ऋार ऋावश्यकता में गुरुतर है । हमारी जनता के जीवन का जितना भी विस्तार है उस सबको जानने, पहचानने ऋोर फिर से जीवित करने का सशक व्यापार जनपढीय ऋध्ययन का उद्देश्य है। लोगों के बिछुड़े हुए ध्यान को हम बार-बार इस आनदोलन द्वारा जनता के जीवन पर वेन्द्रित करना चाहते हैं । जनता ही हमारे उदीयमान राष्ट्र को महतो देवता है। हमारे सब ब्रायोजनां के मूल में क्रोंर सब विचारो के केन्द्र में जनता प्रतिष्ठित है । यह मत्य जनपदीय श्रध्ययन का मेरुदएड है। जनता के जीवन के साथ हमारी सहा<u>त</u>भूति श्रीर श्रात्मा जितनी दृढ होगी उतना ही श्रधिक हम जनपदीय श्रध्ययन की ब्यावश्यकता को समक पावेंगे।

जनपद जीवन के अनन्त पहलुओं की लीलाभूमि है। खुली हुई: पुस्तक के समान जनपदों का जीवन हमारे चारों ओर फैला हुआ है।

पास गांव ऋौर दूर देहातों में बसने वाला एक-एक व्यक्ति उस रहस्य भरी पुस्तक के पृष्ठ हैं। यदि हम श्रापने श्रापको उस लिपि से परिचित करलें जिस लिपि में गांवों ख्रौर जनपदां की ख्रकथ कहानी पृथ्वी ख्रौर ख्राकाश के बीच में लिखी हुई है, तो हम सहज ही जनपदीय जीवन की मार्मिक कथा को पढ सकते हैं। प्रत्येक जानपद जन एक पृथ्वीपुत्र है। उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए । हम उसे ऋपढ, गँवार ऋौर स्रज्ञान रूप में जब देखने की धृष्टता करते हैं तो इम गांव के जीवन में भरे हुए श्चर्य को खो देते हैं। जिस आंख से हमारे पूर्वजों ने ग्रामों और जनपदी को देखा था उसी श्रद्धा की ग्रॉख से हमें फिर देखनाहै ग्रीर उनके नेत्रों में जो दर्शन की शक्ति थी उसको फिर से प्राप्त करना है। हम जब गांवा को देखते हैं तो वे हमें नितान्त ऋर्थशून्य ऋर रुचिहीन दिखाई पड़ते हैं। परन्तु हमारे पूर्वजों की चक्षुष्मत्ता जनपदों के विषय में बहुत बढ़ी-चढ़ी थी, उनकी स्रांखों में स्रपरिमित स्रर्थ भरा पड़ा था। इस स्रर्थवत्ता को इमें फिर से प्राप्त करना है, न केवल ग्रध्ययन के त्तेत्र में, वरन् वास्तविक जीवन के चोत्र में भी। यदि हम ऋपनी देखने की शक्ति को परिमार्जित कर सकें तो जनपद के जीवन का त्रानन्त विस्तार हमारे सम्मुख प्रकट हो उठेगा। एक गेहूं के पौधे के पास खड़े होकर जिस दिन इम पहली बार उसके साथ मित्रता का हाथ बढायेंगे, उसी दिन हम उसकी निजवार्ता से परिचित होकर नया श्रानन्द प्राप्त करेंगे।

किस प्रकार 'खोइद' रूप में गेहूं का दाना जुड़ी हुई पत्तियों के साथ प्रथम जन्म लेता है, किस प्रकार नरई पड़ने से वह बड़ा होता है, किस प्रकार गमोदे के भीतर बाल के साथ घरित्राएं रहती हैं जो बढ़ने पर बाहर न्त्रा जाती हैं, क्रोर फिर किस प्रकार उन घरित्राक्रों के भीतर मक्खन फूल बैठता है जब उसके भीतर का रस श्वेत दूध के रूप में बदल कर हमारे खेतां ख्रौर जीवन को एक साथ लच्नी के वरदान से भर देता है, मानो खीर सागर की पुत्री साचात् प्रकट होकर जनपदों में दर्शन देने ख्राई हो—यदी गेहुं की निज वार्ता है। यदि बफीली हवा न बहे, बढ़िया समा हो,

मोटी घरती हो स्रोर पानी लगा हो तो एक-एक गमोदा राष्ट्र के जीवन का बीमा लेकर स्रपने स्थान पर खड़ा हुन्ना स्वयं हंसता है स्रोर झन्य सब को प्रमन्न करता है। गेहूं के पौघे का यह स्वरूप जनपदीय झांख की बढ़ी हुई शक्ति का एक छोटा-सा उदाहरण है। गेिन के पिन है उसी प्रकार का के पांचे जिनकी निगरती हुई बालें हवा के साथ मूलती हैं उसी प्रकार का दूसरा दृश्य उपस्थित करते हैं स्रोर इस प्रकार के न जाने कितने झानन्द-कारी प्रसङ्ग जनपदीय जीवन में हमें प्रतिदिन देखने को मिल सकते हैं।

जनपदीय ऋध्ययन का विद्यार्थी तीर्थ-यात्री की तरह देहात में चला जाता है, उसके लिए चारा छोर शब्द छौर छर्थ के भएडार खुले मिलते हैं। नए-नए शब्दों से वह श्रपनी फोली भरकर लैं।टता है। जनपदीय जीवन का एक पक्का नियम यह है कि वहाँ हर वस्तु के लिए शब्द हैं। उस दोत्र में जो भी वस्तु है उसका नाम श्रवश्य है। कार्यकर्ता को इस वात का दृढ विश्वास होना चाहिए। ठोक नाम की प्राप्त कर लेना उसकी ऋपनी योग्यता की कसौटी है। यदि इम इस सरल ऋौर स्वाभा-विक दग से किसी देहाती व्यक्ति को बातां में ला सकेंगे तो उसकी शब्दा-वली का भएडार हमारे सामने स्त्राने लगेगा । उस समय हमें धैर्य के साथः ग्रपने मन की चलनी से उन शब्दों को छान लेना चाहिए र्ग्रार बीच-बीच में हलके प्रश्नों के ब्याज से चर्चा को आगो बढाने में सहायता करनी चाहिए। जनपदीय व्यक्ति उस गौ के समान है जिसके थनों में मीठा दूध भरा रहता हो, किन्तु उस दूध को पाने के लिए युक्तिपूर्वक टुहर्ने की त्र्यावश्यकता है। गांव का त्र्यादमी भारी प्रश्नों से उत्तक्सन में: पड़ जाता है। उसके साथ बातचीत का ढंग नितान्त सरल होना चाहिए श्रीर प्रश्नकर्ता को बराबर उसीके धरातल पर रहकर बातचीत चलानी चाहिए। यदि हम उस धरातल से ऊपर उठ जायंगे तो बातचीत का प्रवाह ट्र जायगा। जनपदीय कार्यकर्ता को उचित है कि ऋपनी जान-कारी को पीछे रखे श्रौर श्रपने संवाददाता की जानकारी का उचितः समादर करे ख्रौर ख्रास्था के साथ उसके विषय में प्रश्न पछे । प्रश्न करते समय यदि बीच में कहीं भूल या ऋटकाव हो तो उस भूले हुए प्रसंग को पीछे छोड़ कर प्रश्नों का तांता ऋागे बढ़ने देना चाहिए। बहुत सम्भव है कि ऋगली बातचीत के प्रसंग में पिछली भूल हाथ ऋा जाय ऋौर प्रश्नों की कड़ी पूरी हो जाय।

श्रिहिछत्रा के चिम्मन कुम्हार की कृपा से बर्तन श्रीर खिले ने बनाने के लगभग सौ से ऊपर शब्द हमें प्राप्त हुए जिनकी पुरातत्व शास्त्र की दृष्टि से हमारे लिए बड़ी उपयोगिता ऋौर ऋावश्यकता थी । उससे हमने उस डोरे का नाम पूछा जिससे कुम्हार चाक पर से बर्तन को अलग करते हैं । उसने कहा उसे डोरा ही कहते हैं । श्रीर कुछ नहीं । मन में हमें विश्वास न हुआ किन्तु प्रकट रूप से बातों का क्रम चलाये रखा। थोड़ी देर में उसे स्वयं याद श्राया कि उस डोरे के लिए 'छैन' शब्द है। यह सम्कृत 'छेदन' प्रा॰ 'छेन्नन' का हिन्दी रूप है र्ग्नार कुम्हारां की पुरानी परिभाषा को सामने लाता है। इसी प्रकार चाक के पास में पानी रखने की हांडी के लिए भी 'चकैड़ी' शब्द प्राप्त हुन्ना जो मूल 'चक-भाषिडका' से प्राकृत ऋौर ऋपभ्र श में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप तक पहुंचा है। इसी प्रकार अंग्रेजी Lughandle के लिये चुदां शब्द प्राप्त हुन्ना। उसने त्रापनी परि-भाषा में बताया कि चाक पर रखी हुई मिट्टी के 'गुल्ले' से तीन फरे में बर्तन बन जाता है । ऋर्थात्, पहले 'ऋंगूठा गड़ा कर फैलाना', किर 'ऊपर को सूत कर सतर करना' ग्रांश तब एक पोरा ग्रान्दर ग्रांश एक पोरा बाहर रखकर पिटार बनाना ग्रांश ग्रन्त में छैन से काट लेना । इस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली भाषा की वर्णन शक्ति को विकसित करने के लिए श्रत्यन्त त्रावश्यक है। जनपदीय जीवन से इसके सहस्रा उदाहरण प्राप्त किये जा सकते हैं। जब हमारी भाषा का सम्बन्ध जनपदां से बोड़ा जायगा, तभी उसे नया प्राग्ए ऋौर नयी शक्ति प्राप्त होगी। गांवों े ेिच्च हिन्दी भाषा का वह सुरद्धित कोष हैं जिसके धन से वह ऋपने जनपदों की परिभाषा लेकर गांव के जीवन का वर्णन हमारे ऋध्ययन की बहुत बड़ी ऋावश्यकता है ऋौर इस काम को प्रत्येक कार्यकर्ता तुरन्त .हाय में ले सकता है। जनपदीय ऋध्ययन को विकित करने के तीन मुख्य द्वार हैं:

पहला —भूमि त्रौर भूमि से सम्बन्धित वस्तुत्रों का त्र्रध्ययन । दूसरा—भूमि पर बसने वाजे जन का त्र्रध्ययन ।

तीसरा — जन की संस्कृति या जीवन का श्रध्ययन । भूमि, जन श्रोर संस्कृति रूपी त्रिकोण के भीतर सारा जीवन समाया हुश्रा है। इस वर्गी-करण का श्राश्रय लेकर हम श्रपने श्रध्ययन की पगडंडियों को बिना पार-स्परिक मंकर के निर्दिष्ट स्थान तक ले जा सकते हैं।

भूमि सम्बन्धी अध्ययन के अन्तर्गत समस्त प्राकृतिक जगत् है जिसके विषय में कई सहस्र वर्षों से देश की जनता ने लगातार निरोक्तण और **ब्रा**नुभव के ब्राधार पर बहुमूल्य ज्ञान एकत्र किया है । उसकी थाती देहाती जीवन में बहुत कुछ मुरिच्चत है। स्रानेक प्रकार की मिट्टियां का श्रीर चट्टानों का वर्णन श्रांर उनके नाम, देश के कोने-कोने से एकन्न करने चाहियं । प्राकृतिक भूगोल के वर्णन के लिये भी शब्दावली जनपदीं से ही प्राप्त करनी होगी। एक बार बम्बई की रेलयात्रा में चम्बल नदी के बाएं किनारे पर दूर तक फैली हुई ऊंची नीची धरती ख्रीर कटावदार कगार देखने को मिले। विचार हुआ कि इनका नाम अवश्य होना चाहिये । किन्तु उस वार यह नाम प्राप्त न हुन्ना । दूसरी वार की यात्रा में सै।भाग्य से एक जनपदीय सजन से जो साथ यात्रा कर रहे थे उस भौगोलिक विशेषता के लिये उपयुक्त शब्द भाष्त हुआ। वहां की बोली में उन्हें चम्बल के 'बेहड़' कहते हैं। सहस्रों वर्षों से हमारी ऋांखें जिन वस्तुऋों को देखती रही हैं उनका नामकरण न किया होता तो हमारे लिये यह लजा की बात होती। जहां कहीं भी कोई प्राकृतिक विशेषता भूमि पर्वत श्राथवा नदी के विषय में है वहां की स्थानीय बोलो में उसके लिये शब्द होना ही चाहिये। इस साधारण नियम की सत्यता देशव्यावी है। दो

शब्दों की सहायता के बिना पाठ्य पुस्तकों में हमारे प्राकृतिक भूगोल का वर्णन ऋपूरा रहता है। पहाड़ों में नदी के बर्फीले उद्गम स्थान (ऋंग्रेजी ग्लेशियर) के लिये त्राज भी 'वांक' शब्द प्रचलित है जो संस्कृत 'वकन्न' से निकला है। साहित्य में नदी वक्त्र पारिभाषिक शब्द है। इसी प्रकार बर्फीली नदी के साथ ब्राने वाले कंकड़ पथ्थर के देर के लिये जो बर्फ के गलकर बह त्राने पर नदी प्रवाह में पड़ा रह जाता है (त्रांग्रेजी Morain) पर्वतीय भाषा में 'दालो गालो' शब्द चालू है। मिट्टी पानी ऋँ र हवाऋं। का त्रप्रथयन का भूमि सम्बन्धी ग्रध्ययन विशेष श्रंग है। जलाशय, मैघ श्रोर वृष्टि सम्बन्धी कितना ऋधिक ज्ञान जनपदीय ऋध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है । इमारे त्राकाश में समय-समय पर जो मेध छा जाते हैं उनके बिजोने, घोरने ग्राँ।र बरसने का जो ग्रानन्त सीन्दर्य है ग्रीर बहुविध प्रकार हैं उनके सम्बन्ध में उपयुक्त शब्दावली का चंब्रह श्रीर प्रकाशन हमारे कंठ को वाणो देने के लिये स्नावश्यक है। 'ऋतु सहार' लिखने वाले कवि के देश में त्राज ऋतुत्रों का वर्णन करने के लिये शब्दों का टोटा हो यह तो विदम्बना हो है । ऋतु-ऋतु में बहने वालो हवार्क्या के नाम श्रोर उनके प्रशान्त श्रीर प्रचंड रूपां की व्याख्या जनपदीय जीवन का एक त्राध्यन्त मनोहर पत्त है। फागुन मास में चलने वाला फगुनहटा अपने हड़कम्पी शीत से मनुष्यों में कंपकपी उत्पन्न करता हुन्ना पेड़ों को स्रोर डालता है क्राँर सारे पत्तों का देर पृथ्वी पर ब्रा पड़ता है । दिल्ला से चलने वाली दिखनिहा वायु न बहुत गर्म न बहुत ठंडी भारतीय ऋतु चक की एक निजी विशेषता है। वैशाख से श्राघे जेट तक चलने वाली पिच्छवां या पछुत्रा ऋपने समय से ऋाती है ऋौर फूहड़ स्त्रियों के श्चांगन का कूड़ा-कर्कट बटोर ले जाती है। स्राधे जेठ से पुरवइया हमारे श्राकाश को छा लेती है जिसके विषय में कहा जाता है:

भुइयां लोट चले पुरवाई, तब जानहु बरखा ऋतु ऋाई। र्ड धला उड़ाती हुई यह तेज बाय सबको

भूमि में लोटती हुई धूल उड़ाती हुई यह तेज वायु सबको हिला।

डालती है। किन्तु यहो पुरवाई यदि चैत के महीने में चलती है तो स्नाम 'लिसिया' जाता है स्रोर बीर नष्ट हो जाता है, लेकिन चैत की पुरवाई महुए के लिये वरदान है। महुए द्यार स्नाम के स्नामिन्न सखा जानपद जन के जीवन में पुरवहया का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है। जनपद बचुएं इसके स्वगत में गातो हैं—जिनक चलो हे पुरवा बहिन, हमें मेह की चाह लग रही है,

चय नेक चलो परवा भाग मेहारी म्हारे लग रही चाय।

इसी प्रकार पानी को लाने वाली शूकरी हवा है जो उत्तर की स्रोर से चलती है स्रारं जिसके लिये राजस्थानी लोकगतां में स्वागत का गान गाया गया है।

> सूरया, उड़ी बादली ल्यायी रे हे सूरया, उड़ना ऋंगर बादली लाना, ऋथवा ... राती मित ऋाये, पाणी भर लाये तों सूरया के संग ऋावे बदली ।

त्र्यर्थात्...हं त्रदली रःती मत त्र्याइयोः पानी भर लाइयो, सूरया के संग त्र्याइयो।

हमारे आक्राश को सबसे प्रचंड वायु हउहरा (सं० हविधारक) है जो ठेठ गर्मी में दिन्यत-पिच्छम के नेऋत्य कांण से जेठ भास में चलती है। यह रेगिस्तानी हवा प्रचंड लू के रूप में तीन दिन तक बहतो रहती है जिसकी लपटों से चिड़िया चील तक मुलस कर गिर पड़तों हैं। यह वायु रेगिस्तानी समूम की तरह है जो अरबों के देश में काफी बदनाम है। मेल औं र वायु के बिन्छ सम्बन्ध पर जनपदीय अध्ययन से अच्छा प्रकाश पड़ सकता है। देहाता उक्तियों में इस विपय की अच्छी सामग्री मिलती है।

पशु-पित्त्यों ऋं।र वनस्पितयों का ऋष्ययन भी जनपदीय ऋष्ययन का एक विशेष ऋंग है। ऋनेक प्रकार के तृण, लता ऋं।र वनस्पितयों से हमारे जंगल भरे हुए हैं। एक एक घाम, बूटी या रूखड़ी के पास जाकर हमारे पूर्वजों ने उसका विशेष ग्रध्ययन किया ग्रें।र उसका नामकरण किया । श्राज भी भारतीय श्रायुर्वेद के वनस्पति सम्बन्धी नामां में एक ऋपूर्व कविता पाई जातो है। शंखपूष्पी, स्वर्णक्तोरो, काकजंघा, सर्पाक्ती, इंसपदी ह्यादि नाम कविता के चरण हैं। प्रत्येक जनपद का सांगोपांग श्रध्ययन वनस्पति शास्त्र को दृष्टि से पूरा होना श्रावश्यक है। इस विषय में गांवां ह्यार जगला के रहने वाले व्यक्ति हमारी सबसे ऋधिक सहायता कर सकते हैं । देशी नामां को प्राप्त करके उनके सँस्कृत और अग्रेजी पर्याय भी दूँदने चाहिए। यह काम कुछ मुलभे हुए देंग से जनपदीय मंडल की केन्द्रवर्ती सस्था में किया चा सकता है । वृत्त वनस्पति के जीवन से, उनके फूलने-फलने के क्रम से हम चाहें तो वर्ष भर का तिथिक्रम बना सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें इस विषय में प्रचार का मबसे श्रव्हा साधन बनाई जा सकता है त्याट वर्ष का श्राय से छोटे बच्चा को श्चास-पास उगने वाने फूला ग्रांर पेड़ा का परिचय कराना श्रावश्यक है क्रोंर चैं।थी कहा से दसवीं कहा तक तो यह परिचय क्रमिक ढग से श्रवश्य पढाया जाना चाहिए। इससे देहात की प्रारम्भिक शालाश्रों में श्रपने जीवन के प्रति एक नई रुचि श्रौर नया श्रानन्द पैदा होगा। किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि ज्ञान को यह नई सामग्री परीचा का बोम्त लेकर कहीं हमारे भीतर प्रवेश न करने पावे । खिली धूप में गाने वाले स्वतंत्र पत्नी की तरह इसे हमारे ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। ऋध्ययन का यही दृष्टिकोए पित्तयों के विषय में भी सत्य है। देहात के जीवन में रंगबिर गे पित्तयों का विशेष स्थान है। वहाँ कहते हैं कि भगवान की रचना में सादें तोन दल होते हैं।

- १. चींटी दल
- २. टीढ़ी दल
- ३. चिड़ी दल

श्राचे दल में पोह ऋोर मानत हैं। पित्वयां के ऋाने-जाने ऋोर

ठहरने के कार्य-क्रम से भी हम वर्ष भर का पंचाग निश्चित कर सकते हैं। छोटा सा सफ़द ममोला पत्ती जो देखने में बहुत सुन्दर लगता है जाड़े का ग्रन्त होते-होते चल देता है। उसके जाने पर कोयल वसन्त की उष्णता लेकर ग्रातो है ग्राँर स्वयं कोयल उस समय हमसे बिदा लेती है जब तुरई में फूल फूलता है। ऋतु-ऋतु ख्रीर प्रत्येक मास में हमारे घरों में, वाटिकात्रों श्रीर जंगला में जो पद्मी उतरते हैं उनकी निजवार्ता श्रीर धरवार्ता ग्रत्यन्त रोचक है जिससे परिचित होना हमारा जन्मसिद श्राधिकार है। हमारे निर्मल जलाशया में क्रीड़ा करने वाले हँस श्रीर क्रींच पद्मी किस समय यहाँ से चने जाते हैं, कहां जाते हैं अपीर कब लौटते हैं, इसकी पहचान हमारी ऋांख में होनी चाहिए। इस प्रकार के सूहम निरीत्त्रण के द्वारा डगलस डेवर ने एक उपयोगी पुस्तक तैयार की था जिसका नाम है वर्ड-कैलेंडर स्त्राव नार्थ इँडिया । पित्त्रयों का स्त्रध्ययन इमारे देश में बहुत पुराना है । वैदिक साहित्य में पित्त्यों का ज्ञान रखने वाले विद्वान् को वायोविद्यिक कहा गया है जिसका रूपान्तर पतंजिल के महाभाष्य में वायसविधिक पाया जाता है। राजस्य यज्ञ के स्त्रन्त में श्रानेक विद्यार्थ्या के जानने वा े विद्वानों को एक सभा लगती थी जिसमें वे लोग ग्राने-ग्रापने शास्त्र का परिचय राजा को देते थे । व्यापक रूप में पत्ती भी राजा की प्रजा हैं ऋं।र उनकी रद्धा का भार भी उस पर है। इस सभा में पित्त-विशेषज्ञ देश के पित्त्यों का परिचय राजा को देते थे। इस देश में पित्त्यों के प्रति जो एक हार्दिक अनुराग की भावना छोटे-बड़े सबमें पाई जाती है वह संसार में अपन्य किसी देश में नहीं मिलता जहाँ त्र्याकाश के इन बरद पुत्रों को हर समय तमंचे का खटका बना रहता है। पिच्चयों के प्रति इस जन्मिसद्ध सीहार्द का सँवर्द्धन हमे च्यागे भी करना चाहिए। इस देश की विशाल भूमि में देखने ऋ।र प्रशंसा करने की जो ऋतुलित सामग्री है उस सबके प्रति मन में स्वागत का भांव रखना जनपदीय ऋध्ययन की विशेषता है । भूमि माता है क्रोर मैं उसका पुत्र हूं (भाता भूभिः पुत्रोग्रहम् पृथिव्याः) यह जनपदीय भावना का मूल सूत्र है।

जिस वस्तु का ऋपनी भूभि के साथ सम्बन्ध है, उसे ही भली प्रकार जानना ऋंगर प्यार करना यह हमारा कर्तव्य है ऋंगर ऋपने राष्ट्र के नवास्थुस्थान में उसके उद्धार ऋंगर उन्नित का उपाय करना यह उस कर्तव्य का द्यावश्यक परिणाम है। उत्तर से दिन्त्ण तक देश में फैली हुई गायों की नस्लें, घोड़े, हाथी, भेड़ बकरी सम्बन्धी वंश-वृद्धि छार मँगल योजना के विषय में हमें रुचि होनो चाहिए। जब हम सुनते हैं कि इटावा प्रदेश की जमनापारी बकरी दूध देने में समार भर में मबसे बढ़कर है, एवं जब हमें ज्ञात होता है कि लखनऊ के श्रमील मुगों ने, जिनकी देह की नसें तारकशी की तरह जान पड़ती हैं ब्राजील भे जाकर कुश्ती मारी है तो हमें सचा गर्ब होता है। इसका कारण मातु-भूमि का वह अखंड सम्बन्ध है जो हमें दूमरे पृथ्वी पुत्री के साथ मिलाता है।

जनपदीय श्रध्ययन का श्रत्यन्त रोच क विषय मनुष्य स्वयं है।
मनुष्य के विषय में यहाँ हम जितनी जानकारी प्राप्त कर सकें करनी
चाहिए। ज्ञान साधन का प्रत्येक नया दृष्टिकोण जिसे हम विकित्तत कर सकें, मनुष्य-विषयक हमारी रुचि को श्रिधिक गंभीर श्रीर रसमय बनाता है। इस देश में सैकड़ों प्रकार के मनुष्य बसते हें, उनकी रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, उनके श्राचार-विचार, उनकी शारारिक विशेषताएं, उनकी उत्पत्ति श्रीर वृद्धि, उनके संस्कार श्रीर धर्म, उनके वृद्य श्रीर गीत, उनके पर्व श्रीर वृद्धि, उनके संस्कार श्रीर धर्म, उनके वृद्ध श्रीर गीत, उनके विशेष गुण एव स्वभाव, उनके विप श्रीर श्राभूष्माद, उनके निजी नाम एवं स्थान-नाम के निपय में जानने श्रीर खोज करने की रुचि श्रीर श्रीक हमें उत्पन्न करनी चाहिए, यही जनपदीय श्राध्ययन की सची श्रीख है। इस श्रीख में जितना तेज श्राता जायगा उतने ही श्रिषक श्रर्थ की हम देखने लगेंगे। भगवान् वेद्व्यास की बताई परिभापा के श्रन्तशार यहाँ मनुष्य से श्रेष्ठ श्रीर कछ नहीं है:

### गुद्धां ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहिमानुषात् श्रेष्टतरंहि किंचित्।

मनुष्य हमारे जनपदीय मंडल के केन्द्र में है। उसका श्रासन ऊँचा है। स्वयं मनुष्य होने के नाते सम्पूर्ण मानवीय जीवन में हमें गहरी रुचि होनी चाहिए। बीते हुए श्रानेक युगों की परम्परा वर्तमान पीढ़ी के मनुष्य में साचात् प्रकट होती है। स्त्राने वान भविष्य का निर्माता भी यही भनुष्य है। हमारे पूर्वजों ने कर्म, वाणो, ग्रांप रन से जो कुछ भी सिद्धि प्राप्त की उस सत्रकी थाती वर्तमान मानव जावन को प्राप्त हुई है। इतने गम्भोर उत्तराधिकार को लिए हुए जो मनुष्य हमारे सम्मख है उसकी विचित्रता कहने की नहीं श्रानुभव करने की वस्तु है। मानव जीवन के वर्तमान ताने-वाने के भीतर शताब्दियां श्रीर सहस्राब्दियां के सूत्र श्रोत-प्रोत हैं। विचारो स्रोर संस्थाय्रो की तहें क्रमानुसार एक-दूसरे के ऊपर जमी हुई मिलेंगी ऋं।र इन पतों को यदि इम सावधानी के साथ श्रलग कर सकेंगे तो हमें श्रनेक युगों का संस्कृतियां का विचित्र श्रादान-प्रदान एवं समन्वय दिखाई देगा । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं कि भारत-वर्ष समन्वय-प्रधान देश है। समन्वय-धर्म ही यहाँ की सार्वभीम संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। यानेक विभिन्न संस्कृतियों के स्नामिल स्रोर श्चनगढ़ विचार र्यंतर व्यवहार यहाँ एक दूसरे से टकराते रहे हैं श्चौर त्रान्त में सहिष्णुता त्रों,र समन्वय के मार्ग से महानुभूतिपूर्वक एक साथ रहना सीम्वे हैं। परस्पर आदान प्रदान के द्वारा जलन को ढालने की विल ज्ञुण कला इस देश में पाई जाती है। जिस प्रकार हिमालय के शिलाग्वंडों को चुर्गा करके गंगा की शाश्वत धारा ने उत्तरापथ की भूमि का निर्माण किया है जिसके रजकण एक दूसरे से सटकर श्रमिन्न बन गए हैं ऋँ।र जिनमें भेद की ऋपेत्ता साम्य ऋधिक है। कुछ उसी प्रकार का एकीकरण भारतीय संस्कृति के प्रवाह में पत्नी हुई जातियों में हुआ है | किसी समय इस देश के विस्तृत भूभाग में निपाद जाति का बसेरा था. उसी जाति के एक विशेष व्यक्ति गृह निपाद की कथा हमारे रामचरित

से सम्बन्धित है। गुह निपाद के वंशज आज भी अवध के उत्तर-पूर्वां भाग में बसे हुए हैं किन्तु आज उनकी संस्कृति हिन्दू धर्म की विशाल संस्कृति के साथ घुलमिल कर एक बन चुकी है। जितना कुछ उनका अपना व्यक्तित्व था वे उसे छोड़ने के लिये बाधित नहीं हुए, उसकी रच्चा करके भी वे एक अपने से ऊँची संस्कृति के अक में प्रतिपालित होकर उसके साथ एक हो गए। समन्वय की इसी प्रक्रिया (acculturation) का नाम हिन्दू करण पढ़ित है। क्या जनभद और क्या नगर, इस प्रकार के समन्वय का जाल सर्वत्र बुना हुआ है किन्तु जनपदों की प्रशान्त गोद में इस प्रकार के प्रीति सम्पन्न समन्वय का अध्ययन विशेष रूप से किया जा सकता है, जहाँ आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विषमताएँ एक मर्यादा के भीतर रहती हैं।

श्रध्ययन के जिन दृष्टिकोणां का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें से जिस किसीको भी हम लें हमारे सामने रोचक सामग्री का भंडार खुल जाता है। उदाहरण के लिये, किसी गाँव में भिन्न भिन्न श्रेणियों के मनुष्यों के व्यक्तिवाची नामां को ही हम लं, तो उन नामां में संस्कृत, प्राकृत, त्रपभ्रंश क्रांर देशी शब्द रूपों का राचक सम्मिश्रण दिखाई पड़ेगा। गाँव का सिब्बा नाम वही है जिसका संस्कृत रूपान्तर शिवदत्त या शिव के साथ ऋन्य कोई पद जोड़ने से बनता है। व्याकरण के ठोस नियमों के श्रनुसार उत्तर पद का लोप कर नाम को छोटा बनाने की प्रथा लग-भग ढाई सहस्र वर्ष पूर्व ऋस्तित्व में ऋ। चुकी थो। उत्तर पद के लोप का सूचक क प्रत्यय जोड़ने की बात वैयाकरण बताते हैं। इसके ऋनु-सार शिवदत्त का रूप शिवक बनता है। शिवक का प्राकृत में सिवग्र श्रीर उसीका अपभ्र श में सिब्बा रूप हुआ। गाँवों का कल्लू या कलुआ संस्कृत कल्यागाचन्द्र या कल्यागादत्त का ही रूपान्तर है। कल्य का कल श्रीर कल से उक प्रत्यय जोड़कर कल्लुक रूप बनता था जिसका प्राकृत एवं श्रापभ्रंश में कल्लुव या कलुत्रा होता है, श्राथवा इससे ही कल्लू एवं काल रूप बनते हैं। ऋपभं श भाषा के यह में इस प्रकार के नामों

को बाद-सी स्त्रा गई थी क्रोर प्रायः सभी नामों को स्त्रपभ्रंश का चोला पहनना पड़ा था। नानक जैसा सरल नाम प्राकृत श्रांश श्राभ्रंश के माध्यम से मूल संस्कृत ज्ञानदत्त से बना है। ज्ञान, प्रा० सामा, हिन्दी नान + क ये इस विकास के तीन चरण हैं। इसी प्रकार मुग्ध से मूधा स्निग्ध से नीधा, बिप्लचन्द्र से बूलचन्द्र श्रादि नाम है। ठेठ गँवारू नामों का भी त्रपना इतिहास होता है। छीतर फिक्कू, पवारू नामों के पीछे भी पुराने विश्वासों का रहस्य छिपा है जो भाषा-शास्त्र ऋौर जन-विश्वासों की सहायता से समभा जा सकता है। मनुष्य नामों की तरह जनपदीय जीवन का दूसरा विस्तृत विषय स्थान नाम है। प्रत्येक गाँव, खेडे, नगते के नाम के पीछे भाषा-शास्त्र से मिश्रित सामाजिक इतिहास का कोई-न-कोई हेतु है। न्यग्रोध ग्राम से निगोहा, प्लच्च गाँव से फ्लिख्वा, गंवकुलिका से गंधौलो,सिद्धकुलिका या मिद्धपछी से सिधौली,मिह्स्कुलिका या मिहिरपाड़ी से मेहरौली, ब्रादि नाम बनते हैं। गाँवों मे तो प्रत्येक खेत तक के नाम मिलते हैं, जिनके साथ स्थानीय इतिहास पिरोया रहता है। शीब ही समय त्रायेगा जब हम स्थान नाम परिपदों का संगठन करके इन नामां की जांच पड़ताल करने लगेंगे। दूसरे देशों में इस प्रकार की छानबीन करनेवाली परिपदों के बड़े-बड़े संगठन हैं ऋौर उन्होंने ऋध्ययन ऋँ र प्रकाशन का बहुत कुछ काम किया भी है।

जनपदीय त्रध्ययन की जो त्र्याख है उसकी ज्योति भाषा-शास्त्र की सहायता से कई गुना बढ़ जाती है। भाषा-शास्त्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिये तो जनपदीय त्रध्ययन कल्पवृत्त के समान समझना चाहिए। किसान के जीवन की जो बिस्तृत शब्दावली है उसमें वैदिक काल से लेकर त्र्यनेक शताब्दियों के शब्द संचित हैं। हम यदि चाहें तो प्राचीन काल की बहुत-सी ऐसी शब्दावली का उद्धार कर सकते हैं जिसका साहित्य में उल्लेख नहीं हुन्ना। मानव श्रोतसूत्र में हिसया के लिये श्रासिद शब्द प्रयुक्त हुन्ना है। उसीसे लोक में हिसया शब्द बना है। किन्तु उसका साहित्यक प्रयोग वैदिक काल के उपरान्त फिर देखने में

नहीं द्याया। देवल हंमचन्द्र ने एक बार उसे देशी शब्द मानकर क्रपनी देशीनाममाला में उद्धृत किया है। इसी प्रकार श्रीतसूत्रों में प्रयुक्त इएड़ शब्द का रूप लोक में इंडरी या इंड्री द्याज भी चालू है यद्यपि उसका साहित्यिक स्वरूप फिर देखने में नहीं द्याया। गेहूं की नाली, मूज या घास द्यादि से बटी हुई रस्सी के लिये पुराना वैदिक शब्द यून था जिसका रूपान्तर जून किसानों की भाषा में जीवित है। उससे निकला हुन्या बर्तन मांजने का जूना शब्द बहुत-सी जगह प्रचलित है।

इस प्रकार के न जाने कितने शब्द भरे हुए हैं। भाषा-शास्त्री के लिये जनपदीय बोलियां साचात् कामधेनु के समान हैं। दो हजार डेढ़ हजार वर्षों के बिछड़े हुए शब्द तो इन बोलियों में चलते-जाते हाथ लगते हैं। प्राकृत क्राँर अपभू श भाषा के अनेक धात्वादेशों की धात्री जनपदों की बोलियों हैं। हिन्दी भाषा की शब्द निकक्ति के लिये हमें जनपदीय बोलियों के कोषों का सर्वप्रथम निर्माण करना होगा। बोलियों में शब्दों के उच्चारण क्राँर रूप जाने बिना शब्द की ब्युत्पित्त का पूरा पेटा नहीं भरा जा सकता। बोलियों की छानतीन होने के उपरान्त कई लाभ होने की सम्भावना है। प्रथम तो इन कोषों में हमारे प्रादेशिक जीवन का पूरा ब्याँरा आ जाएगा। दूसरे, शब्द नामक ज्योति जावन के अन्धेरे कोठा को प्रकाश से भर देगी। तीसरे, जनपदों के बहुमुखी जीवन के शब्दों को पाकर हमारी साहित्यिक वर्णना-शिक्त विस्तार को प्राप्त होगी।

हिन्दी भाषा में जनपदों के भंडार से लगभग ५० सहस्र नये शब्द त्र्या जायेंगे, त्र्रौर में तिक वस्तुत्रों एवं मनोभावों को व्यक्त करने के लिये जोगाजोग शब्दावली पाने का हमारा टोटा मिट जायगा। जनपदों के साथ मिलकर हमारी भाषा को अनेक धातुएँ, मुहावरे ख्रौर कहावतों का स्रद्भुत भंडार प्राप्त होगा। कहावतें हमारी जातीय बुद्धिमत्ता के समुचित सूत्र हैं! शताब्दियों के निरीद्माण ख्रौर श्रमुभव के बाद जीवन के विविध व्यवहारों में हम जिस संतलित स्थित तक पहंचते हैं लोकोितः उसका संचित्त सत्यात्मक परिचय हमें देती है। साहित्य के अन्य च्रेत्र में स्त्रों की शैली को हमने पीछे छोड़ दिया, किन्तु लोकोित यो के सूत्र हमारे चिरसाथी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लोकोित यों के रूप में समस्त जाति की आत्मा एक बिन्दु या कूट पर संचित होकर प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिये माँ के प्रति जो हमारी सर्वमान्य पुरानी अद्धा हं वह इस उक्ति में जो हमें बैसवाड़ा के एक गांव में प्राप्त हुई कितने काव्यमय दंग में आभिव्यक्त मिलती है:

स्वाति के बरसं, माँ के परसे तृप्ति होती है बुन्देलखएडी एक उक्ति है :

श्चनकत्व बिन पूत कठेंगर से बुद्धी बिन बिटिया डेंगुर सी

प्रत्येक व्यक्ति में ब्र्क्त ग्रांर समक्त के लिये जो हमारा प्राचीन ग्राटर का भाव है, पंचतंत्र-हितोपदेश ग्रादि नीति उपदेशों के द्वारा जिस नीति निपुण्ता की प्रशंसा की गई है, जिस बुद्धमत्ता का होना ही सची शिला है, स्त्री ग्रांर पुरुप दोनों के लिये जिसकी ग्रावश्यकता है, उस बुद्ध ग्रथवा ग्रक्ल की प्रशंसा में सार जनपद की ग्रात्मा इस लोकोक्ति में बोल पड़ी है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से कटेंगर संस्कृति का 'काष्ट्रांगल' (वह डंडा जो किवाड़ों के पीछे ग्रटकाव के लिये लगाया जाता है) ग्रांर डेंगुर 'दंडागंल' (वह डंडा जो पशुत्रों को रोकने के लिये उनके गले से लटका दिया जाता है) के रूप हैं। प्रत्येक जनपदीय चेंत्र से कई-कई सहस्र कहावतें भिलने की सम्भावना है। उनका उचित प्रकाशन ग्रांर संपादन हिन्दी साहित्य की ग्रानमोल वस्तु होगी। यह भी नियम होना चाहिए कि जनपदीय शालाग्रों में पढ़ाई जाने वाली पोथियों में स्थानीय सेकड़ों कहावतों का प्रयोग किया जाय। दशम श्रेणी तक पहुँचते पहुंचते विद्यार्थी को ग्रपनी एक सहस्र लोकोक्तियों का ग्र्यं सहित ग्रन्छा ज्ञान करा देना चांहिए।

भारतवर्ष का जो कृषिप्रधान जीवन है उसकी शब्दावली प्राचीन समय में क्या थी. साहित्य में इसका लेखा नहीं बचा: किन्त जनपदीय बोलियों के तुलनात्मक ऋध्ययन से हम उसे फिर प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्राचीन भारतीय जीवन पर एक नया प्रकाश पड़ेगा। खेतों की जुताई, बुत्राई, कटाई क्रीर मंड्नी से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों की पंजाब से बंगाल तक श्रौर युक्तप्रान्त से गुजरात-महाराष्ट्र तक के जन पदों से यदि इम एकत्र करें तो संस्कृतमूलक समान शब्दों का एक व्या-पक ताना-नाना बुना हुत्रा मिलेगा। कुछ शब्द श्रपनी-श्रपनी बोलियों में भिन्न भी होंगे किन्तु समान शब्दों के ब्राधार से हम प्राचीन शब्दा वली तक पहुंच सकेंगे। खेत काटने वाले के लिये लावा (सं० लावक), गन्ना काटने वाले के लिये कपटा (संस्कृत क्लुप्ता) ऐसे शब्द हैं जो हमें तुरन्त पुरानी परंपर। तक पहुँचा देते हैं। ब्राज भी मेरठ के गाँव-गांव में वे चालू हैं। कुएँ की श्रान्टर ( सं० श्रॅंब्रि = चरण्), छींटकार बीज बोने के लिये पवेड़ना धातु, (सं० प्रवेरिता), जवान बिछ्या के लिये **ब्रोसर, सं० उपसर्या (गर्भधारण के योग्य) ब्रादि ब्रानेक शब्द प्राचीन** परम्परा के सूचक हैं। मध्यकाल के ऋारम्भ में जब मुसलमान यहाँ त्र्याए तो हमारे नागरिक जीवन में बहुत-से परदेशी शब्दों का चलन हो गया ऋौर ऋपने शब्द मर गए। किन्तु कृषि शब्दावली में ऋपना स्वराज्य बना रहा श्रीर कचहरी के शब्दों को छोड़कर जिनका केन्द्र शहरों में था शेष शब्दावली पुरानी ही चालू रही। इस सत्य को पहचान कर हम भाषा शास्त्र की सहायता से ऋनेक जनपदीय शब्दो के साथ नया परिचय पा सकते हैं। त्र्यावश्यक शोध ह्यार व्याख्यानीं के द्वारा इस कार्य को त्यागे बढाना होगा। कृषि के साथ ही भिन्न-भिन्न पेशेवर लोगों के शब्द हैं जिनका संप्रह श्रीर उद्धार करना चाहिए। दिल्ली के त्रांजुमन तरिककए उद् की त्रोर से इस प्रकार का कुछ मार्च किया गया या ऋौर उस संस्था की ऋोर से पेशेवर लोगों की शब्दावली ब्राट भागों में फरहंगे हस्तलाहात ए पेशेवरान छप चुकी हैं.

िकन्तु यह काम उससे बहुत बड़ा है ऋँ।र इसमें सीखे हुए भाषा-शास्त्र से परिचित कार्यकर्ताओं की सहायता की ऋगवश्यकता है। ऋकेले रंगरेज की शब्दावली से विविध रंग ऋँ।र हलकी चटकीली रंगतों के लिये लगभग दो सौ शब्द इस प्राप्त कर सकते हैं।

किन्तु जनपदीय ऋध्ययन के लिये शब्दों से भी ऋधिक महस्वपूर्ण जनपदीय मनोभावां से परिचय पाष्त करना है। जनपदीय मानव के हृदय में सुख-दख, प्रेम ऋं।र घुणा, ग्रानन्द श्रं।र विरक्ति, उल्लास श्रं।र सस्ती, लोभ श्रीर उदारता श्रादि मन के श्रानेक गुण-श्रवगुणां से प्रेरित होकर विचारने ऋोर कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसका स्पष्ट दर्शन किस साहित्य में हमें मिलता है ? जनपदीय मनोभावं। का दर्पण साहित्य तो **ब्रामी बनने के लिए शेष है। ग्रामवासिनी भारत माता का पुष्कल** परिचय प्राप्त करना हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी ब्रावश्यकता है। राष्ट्रीय चरित्र ऋौर प्रकृति या स्वभाव के ज्ञान के लिये इमें इस प्रकार के जनपदीय साहित्य को नितान्त आवश्यकता है। इस दृष्टि से जन-पदीय जीवन का चित्र उतारने वाले जितने भी परिचय प्रन्थ या उप-न्यास लिखे जायँ स्वागत के योग्य हैं। बड़े विषयो पर लिखना ऋषेद्धाकृत सरल है, किन्तु उस लेखक का कार्य कठिन है जो ऋपने ऋापको जन-पदीय सीमा के भीतर रखकर लिखता है ऋौर जो बाहरी छाया से जनपदीय जीवन के चित्र को विकृत या लुप्त नहीं होने देता। इस प्रकार का साहित्य ग्रन्ततोगत्वा पृथ्वी के साथ हमारे सम्बन्ध ग्रीर ग्रास्था का परिचायक साहित्य होगा।

जनपदीय अध्ययन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत अंत गहरा है उसमें अगरिमित रस और नवीन प्रकाश भी है। जीवन के लिये उसकी उप-योगिता भी कम नहीं है। उस अध्ययन के सफल होने के लिये सचे हुए ज्ञान और समफदारी की भी आवश्यकता है। मानसिक सहानुभृति और शारीरिक श्रम के बिना यह कार्य पनप नहीं सकता। जनपदीय अध्ययन की आँख लोक का वह खुला हुआ नेत्र है जिसमें सारे अर्थ दिखाई पड़ते हैं। ज्यां-ज्यों इस नेत्र में देखने की शिक्त बढ़ती है स्यां-त्यों भूतत्व में छिपे हुए रत्न छोर कोपों की भाँति जनपदीय जीवन के नये-नये भंडार हमारे दृष्टिपथ में छाते-जाते हैं। जनपदीय चक्षुष्मत्ता-साहित्यिक का ही नहीं प्रत्येक मनुष्य का भूगण है। उसकी वृद्धि जोवन की छावश्यकता के साथ जुड़ी है। छशोक के शब्दों में जानपद जन का दर्शन हमारी जनपदीय छाँख को सच्ची सफलता है।

#### जानपद जन

प्रियदर्शी महाराज ऋशोक ने गाँवां की भारतीय जनता के लिये जिस शब्द का प्रयोग किया था वह सम्मानित शब्द है 'जानपद जन'। ऋशोक के लेखों का पारायण करते हुए हमें बहुमूल्य शब्द का परिचय मिलता है। सात लाख गाँवों में बसने वाली जनता को हम इस पिवत्र नाम से संबोधित कर सकते हैं। इस समय इस प्रकार के उच्चाशय से भरे हुए एक सरल नाम की सर्वत्र ऋावश्यकता है। एक ऋोर साहित्यिक जीवन में साहित्यसेवी विद्वांन् जनगद कल्याणीय योजनाऋा पर विचार करने में लगे हैं एवं सामाजिक जीवन में नगर की परिधि से घिरे हुए नागरिक जनविशाल लोक के स्वस्थ ऋंतर स्वच्छन्द वातावरण में खुल कर श्वास लेने के लिये ऋाकुल हैं, दूसरी ऋोर राजनैतिक जीवन में भी प्रामवासी जन समुदाय की ऋोर सबका ध्यान ऋाकृष्ट हुआ है। चिरकाल से भूने हुए जानपद जन की स्नृति सबको पुनः प्राप्त हो रही है ऋंतर जानपद जन को पुनः ऋगने उच्च ऋासन पर प्रतिष्ठित करने की ऋभिलापा सब जगह एक-सी दिखाई पड़ती है। प्रत्येक चीत्र में उटने वाले नवोन ऋगन्दोलना की यह एक सर्वत्रव्यापी विशेपता है।

ऐसे समय भारत के भिय सम्राट् महाराज ब्राशोक के हृदय से निकले हुए जनता के इस भिय नाम 'जानगद जन' का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए। ब्राशोक के हृदय में देश की प्राण्य प्त शत सहस्र जनता के लिये ब्राशाध प्रीति थी। उसके साथ साचात् सम्प्रकं प्राप्त करने के लिये उन्होंने

कई नए उपायों का स्त्रवलम्बन किया। स्त्रभी उनको सिंहासन पर बैटें दस ही वर्ष हुए थे कि पहने राजास्त्रों की विहार-यात्रास्त्रों को रह करके लोकजीवन से स्वयं परिचित होने के लिये उन्होंने एक नए प्रकार के दौरे का विधान किया जिसका नाम धर्मयात्रा रखा गया। इसका उहे श्य स्पष्ट स्त्रीर निश्चित था।

'जान पदसा च जनसा दसने धर्मनुसिध च धम पिनपुछा च' (श्रष्टम शिन्नानेस)

श्राज भी चकराता तहमील में यमुना श्रीर तमसां के संगम पर स्थित कालसी गाँव में हिमालय के एक शिलाखंड पर ये शब्द खुदे हुए हैं। धर्म के लिये होने वाले इन दीरों का उद्देश्य था—

- १-जानपद जन का दशन,
- २- उनको धर्म को शिद्धा, श्रौर
- ३-- उनके साथ धर्मविपयक वार्ता करना ।

पृथ्वी को श्रलंकृत करने वाले वैभवशाली सम्राट् के ये सरलता से भरे हुए उद्गार हैं। जहां पहने राजाग्रां को देखने के लिये प्रजा को श्राना पहता था, वहां श्रव स्वयं सम्राट् उनके बोच जाकर उनसे मेल- जोल बढ़ाना चाहते हैं। जानपद जन का दर्शन सम्राट् प्राप्त करे, यह भावना कितनी उदार, शुद्ध श्रांर उच्च है। इसोलिए एच० जो० वेल्स सरीखे ऐतिहासिकों का कहना है कि श्रशोक के हृदय से तुलना करने के लिये संसार का श्रांर कोई सम्राट् सामने नहीं श्राता। जानपद जन के सम्पर्क में श्राकर सम्राट् उनके नैतिक श्रांर श्राध्यात्मिक जीवन को ऊँचा उठाना चाहते हैं, यही उस समय की वास्तविक लोकशिद्धा थी। धार्मिक पद्ध की श्रोर ध्यान देते हुए भी जनता के लौकिक कल्याण की बात को श्रशोक ने नहीं मुलाया। प्रथम तो उन्होंने जनता का सान्निध्य प्राप्त करने के लिये जनता की सीधी-सादी ठेठ भाषा का सहारा लिया। राजकाज में भाषा संबंधी यह परिवर्तन श्रशोक की श्रपनी विलद्धण सूफ्त श्रीर साहस का प्रतीक था। उस समय कीन सोच सकता था कि सम्राट्

के धर्म-स्तम्भों पर जनता की ठेठ भाषा स्थान पाने के योग्य समभी जाएगी। तुष्ट की जगह 'तूठ' ब्राह्मण की जगह 'बंभन' श्रोर पात्र के लिये 'पोता' ये इस ठेठ बोली के उदाहरण हैं। जानपद जन का पश्चिय पाने के लिये जानपदी भाषा का उचित श्रादर श्राद्य तरावश्य के है। जानपद जनके प्रति श्रद्धा होने के लिये जानपदी बोलो के प्रति श्रद्धा पहले होनी चाहिए।

श्रशोक ने लोकस्थिति सुधारने का दूसरा उपाय यह किया था कि एक विशेष पद के राजकीय पुरुष नियुक्त किए जिनका कार्य केवल जान-पद जन के हित-सुख की चिंता करना था। उनको लेख में राजुक कहा गया है। ये लोग इतने विश्वसनीय, नीति-धर्म के पक्के, श्राचार में सु-परीचित श्रांर धर्मनिष्ठ थे कि श्रशोक ने स्वयं लिखा है, "जैसे कोई व्यक्ति सुपरिचित धात्री के हाथ में श्रपनी संतान को सींप कर निश्चिन्त हो जाता है वैसे ही मैं जनपदीय हित-सुख के लिये राजुकों को नियुक्त करके निश्चिन्त हुआ हूँ।"—"हवं मम लाजुक कर जानपदस हित सुखाए।" "जानपद जन के हित-सुख के लिये"—सम्राट् के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं।

'ये लोग बिना किसी भय के, उत्साह के साथ मन लगांकर अपना कर्तव्य करें, इसलिये मैंने इनके हाथ में न्याय के साथ व्यवहार करने और दंड देने के अधिकार सींप दिए हैं।' जानपद जन के लिये न्याय की प्राप्ति उनके अपने चेंत्र में ही सुलभ कर देना सम्राट्का एक बड़ा वर-दान था।

इस प्रकार पियदर्शी श्रशोक ने जानपद जन को शासन के केन्द्र में प्रतिष्ठित करके एक नवीन श्रादर्श की स्थापना की । जानपद जन के प्रति उनकी जो कल्याणमयी भावना थी उसीसे जनता को पुकारने वाले इस सरल सुन्दर श्रीर प्रिय नाम का जन्म हुआ।

प्राचीन भारत में जानपद जन का जो सरल श्रौर सुखमय जीवन

था, उसका प्रदर्शन करने वाले तीन चित्र यहां प्रकाशित किये जा रहे

चित्र १—बवनी का यह दृश्य आ्रान्ध्र देश के कृष्णा जिले के शिंग-वरं स्थान से प्राप्त विक्रम की चोथी शताब्दी पूर्व की आहत मुद्रा से लिया गया है। चांदी के कार्षापण पर आहत इस रूप (सिबल) में खेत की बोवाई का दृश्य है। पोट़े ग्रांर बड़े हल की सहायता से दो बैल खेत जोतते हुए दिखाए गए हैं।

चित्र २—यह चित्र भी शिंगवर के एक चांदी के कार्पागण से लिया गया है। इसमें लिलहान में अनाज की मँड़नी का दृश्य है। बीच में एक छायादार वृत्त है। दोनों ख्रोर चार-चार बैल पयर (संस्कृत, प्रकर) या चकही के ऊपर धूमते हुए दांय चला रहे हैं। इसीके बाद भूसी छांर ख्रान्त खलग हो जाते हैं। ख्रान्त का ढेर रास (सं० राशि) कहलाने लगता है। राशि किसान के परिश्रम का मूर्तिमान रूप है, मानो च्रोत्र-लच्नी का जगमग दर्शन रास के रूप में किसान की मिलता है।

चित्र ३ — यह चित्र गोरखपुर से १४ मील दिख्या में स्थित सोहगंतरा स्थान से प्राप्त ताम्रपट से लिया गया है। इसमें दो कोष्ठागार या अन्न के बृहत् मंडार दिखाए गए हैं। अन्न की राशि खेत से उठ कर कोठारों में भरी जाती थी। ये दो राजकीय कोठार हैं। ताम्रपट में लिखा है कि दुर्मिच्च निवारण के लिये राज्य की ओर से ये कोठार सदा अन्न से भर्पूर रखे जाते थं। लेख मंग्यंकालीन (विक्रम से लगभग चंग्यो शताब्दी पूर्व) का माना गया है। इसमें आवस्ती के महामात्यों को आजा दी गई है कि अकाल के सभय इन अन्न-मंडारों को प्रजा में वितरण के लिये खोल दिया जाए। राज्य की ओर से प्रजाओं के भरण-पोपण के लिये जो दूरदर्शिता बरती जाती थी, आवस्ती के ये कोष्ठागार उत्तक चिरंजीवी दृशन्त हैं।

महास्थान (बोगरा जिला, पूर्वी बंगाल) में मिले हुए एक-दूसरे क्रमिगेख में, जो विकन पूर्व लगमग चोथो शताब्दी का है, दुर्मिद्ध के समय ऐसे ही कोष्ठागारों के खोले जाने का उल्लेख है। लिखा है— पुड़ नगर के महामात्य इस आज्ञा का पालन कराएंगे। सबंगीयों के उप-भोग के लिये धान दिया गया है। इस दैवी विपत्ति (दैवात्यियक) के समय नगर पर जो घोर अन्न-संकट आया है, उससे पार उतरना चाहिए। जब सुभिन्न होगा तब कोष्ठागार फिर धान से और कोष गंडक मुद्राओं से भर दिए जाएंगे। (एपिग्राफिया इंडिका २१।८५)।

### : ६ :

# जनपदों का साहित्यिक संगठन

जनपदी बोलियों का कार्य हिन्दी-भाषा का ही कार्य है, वह व्यापक माहित्य अध्युत्थान का एक अभिन्न अंग है। हिंदी की पूर्ण अभिवृद्धि के लिये जनपदों की भाषाओं से अचुर सामग्री प्राप्त करने का कार्य साहित्य सेवा का एक आवश्यक अंग समभा जाना चाहिए। इसी भाव से कार्यकर्त्ता इस काम में लगें तो भाषा और राष्ट्र दोनों का हित हो सकता है।

मुक्ते तो जनपदों की भाषात्रों का कार्य एकदम देवकार्य जैसा पिवत्र त्रां,र उच्चाशय से भरा हुत्रा प्रतीत होता है। यह उठते हुए राष्ट्र की त्रात्मा को पहचानने जैसा उदार कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा हम कोटि-कोटि जन समुदाय की मूल साहित्यिक प्रेरणात्रों के साथ सान्तिध्य प्राप्त करने चलते हैं। साहित्य का जो नगरों में पालापोसा गया रूप है, जिसे हम भगवान चरक की नाषा में 'कुटी प्रावेशिक' कह सकते हैं, उसके दायरे से बाहर निकल कर जनपदों की स्वच्छन्द वायु ग्रां,र सूर्य की धूप में पनपने वाने साहित्य के 'वातातिषक' स्वरूप की परख करने में हम जितने श्रमसर होगे, उतने ही जनता ग्रांर साहित्यकारों के तथा लोक जीवन ग्रांर साहित्य के बीच पड़ी हुई गहरी खाई को पाटकर उसपर एक सर्वजन सुलभ सेतु बांधने में हम सफल हो सकोंगे।

भारतीय जनता का ऋषिकांश भाग देहातों में हैं। उसकी भावना की क्रीड़ास्यजी ये देहात ही हैं। इन्हींका साहित्यिक नाम जनपद है। में तो यहां तक कहूँगा कि जनपदों की संस्कृति का अध्ययन हमारे राष्ट्र की मूल आध्यात्मिक परम्पराओं का अध्ययन है, जिनके द्वारा हमारे जीवन की गंगा का प्रवाह बाहरी कल्मपों से अपनी रच्चा करता हुआ। आगे बढ़ता रहा है।

व्यास त्रौर वाल्मीकि, कालिदास त्रौर तुलसी, चरक श्रौर पाणिनि इन सबका ऋध्ययन जनपदीय दृष्टिकोगा से हमें फिर से प्रारंभ करना है । किसी समय इन महासाहित्यकारों की कृतियां जनपदों के जीवन में बद्धमूल थीं। जिस समय वेदव्यास ने द्रापदी की छवि का वर्णन करते हुए तीन वर्ष की श्वेत रंगवाली गाँ को (सर्वश्वेतव माद्देयी वने जाता त्रिहायनी-विराट १७-११) उपमान रूप में कल्पित किया, जिस समय वाल्मीकि ने ग्रराजक जनपद का गीत गाया, जिस समय कालिदास ने मक्खन लेकर उपस्थित हुए ग्रामबृद्धों से राजा का स्वागत कराया (हैयगवीनमादाय घोपतृद्धानुपस्थितान्) ऋँ।र जब पाणिनि ने ऋष्टा-ध्यायी में सैकड़ों छोटे-छोटे गांवां ऋौर बस्तिऋां के नाम लिखे ऋौर उनके बहुमुखी व्यवहारों की चर्चा की, उस समय हमारे देश में श्रीर जनपद जःवन के बीच एक पारस्परिक सहानुभित का समर्कीता था। दुर्भाग्य से रस-प्रवाह के वे ततु टूट गए। हमारे साहित्य का चेत्र भी संकुचित हो गया श्रौर इम श्रपनी जनता के श्रधिकांश भाग के सामने परदेशी की भांति ऋजनबी बन बैटे। ऋगज नवचेतना के फगुनहटे ने राष्ट्रीय कल्पवृत्त को भक्तभोर कर पुराने विचाररूपी पत्तों को धराशायी कर दिया है। सर्वत्र नए विचार, नए मनोभाव ऋौर नई सहानुभूति के पल्लव फूट रहे हैं। गांव ऋौर नगर दोनों एक ही साधारण जीवन की परिधि में सहज तंतुत्रां से एक-दूसरे के साथ गुंथकर फिर एक ज्ञान की भूभि से श्रापना पोष्ण प्राप्त करने के लिये एक दूसरे की ऋोर बढ़ रहं हैं यही बर्तमान साहित्यिक प्रगति की सबसे ऋधिक स्पृह्णीय विशेषता श्रीर त्याशा है। हम गांवां के गीतां में काव्य-सुधा का पान करने लगे हैं, जनपदों की बोलियां हमारे लिये वैज्ञानिक अध्ययन की

सामग्री का उपहार लिए खड़ी हैं। कहीं लुधियानी के उच्चारणों का अध्ययन हो रहा है, कहीं हर मुकुट पर्वत पर बैठकर भाषा-विज्ञान के वेत्ता सिन्धु नद की उपत्यका के एक छोटे गांव की बोली का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं दरद देश की प्राचीन पिशाचवर्गीय भाषा की छानबीन हो रही है, कहीं प्राच न उपरिश्येन (हिंदू कुश) पर्वत की रालहटी में बसने वाले छोटे-छोटे कबीलों की मुंजानी ऋंगर इश्काश्मी बोलियों का व्याकरण बन रहा है। ऋंगर यह सब कार्य कान करा रहा है? वही राष्ट्रीय कल्पवृद्ध के रोम रोम मं नवीन चेतना की अनुभूति इस कार्य-जाल की मूलप्रेरक शक्ति है। इस कार्य का अधिकांश सूत्रपात ऋंगर मार्गप्रदर्शन तो विदेशी विद्वानों के द्वारा हुआ है और हो रहा है। इम हिंदी के अनुचर तो अभी बड़ सतर्क होकर फूँक फूँक कर पैर रख रहे हैं।

प्रचंड शक्तिशालिनी हिदो भाषा की विभृति का विशाल मंदिर जानपदी भाषात्रों को उजाइ कर नहीं बन सकता वरन् इस पंचायतनी प्रासाद की हद जगती में सभी भाषात्रों त्रोर बोलियों के सुगढ़ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा। हम सोए पड़े थे, मगर ऋध्यवसायी टर्नर महो-दय नेपाली बोलो का निरुक्त कोष सम्पन्न कर चुके। हम ऋभी जंभाई लेकर श्रांखें मल रहे थे, उधर वे ही मनीषी जागरूक बनकर हिंदी-भाषा का उसकी बोलियों के ऋषधार से एक विराट् निरुक्त कोष रचने में ऋहर्निश दत्त हैं।

कार्य अनन्त है। हमारे कार्यकर्ता गिनती के हैं। उनके साधन भी परिमित हैं। वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने की कला भी हममें से बहुतों को सीखनी है। फिर पारस्परिक स्पर्धा का अवसर ही कहां रहता है र जानपदी बोलियों का कार्य हिंदी का अपना ही कार्य है। उनके विकास और वृद्धि के मुहूर्त्त में हिंदी के अपृत्विकों को स्वस्त्ययन मंत्रों का पाठ ही करना चाहिए। जो लोग जनपदों को अपना कार्य चेत्र बना रहे हैं वे भी हिंदी के वैसे ही अनन्य भक्त हैं और हमारा विश्वास है कि

उनका यह कार्य हिंदी के विशाल कोष को ग्रोर भी ग्राधिक समृद्ध बनाने के लिये ही है। जनपदों के कार्यकर्तात्र्यों के लिये कार्यक्रम की रूपरेखा ग्रान्यत्र दी जा रही है। तदनुसार प्रत्येक चीत्र में कार्यपद्धति का ढांचा बनाया जाना चाहिए।

# जनपदीय कार्यक्रम

हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण विकास के लिये ग्राम और जनपदों की भाषा श्रीर संस्कृति का श्रध्ययन श्रत्यन्त श्रावश्यक है। खड़ी बोली इस समय हम सबकी साहित्यिक भाषा श्रीर राष्ट्र-भाषा है। हमारी वर्तमान श्रीर भावी संस्कृति का प्रकाशन इसी भाषा के द्वारा हो सकता है। विश्व का जितना ज्ञान-विज्ञान है, उसको खड़ी बोली के माध्यम से ही हिन्दी-साहित्य-सेवी श्रपनी जनता के लिये सुलम रूप में प्रस्तुत कर सकता है। संसार के श्रन्य साहित्यों से जो ग्रन्थ हमें श्रनुवाद-रूप में श्रपनी भाषा में लाने हैं, उन्हें भी खड़ी बोली के द्वारा ही हम प्राप्त करेंगे। एक श्रोर साहित्य के विकास श्रीर विस्तार का श्रन्तर्राष्ट्रीय पद्ध है, जिसमें बाहर से ज्ञान-विज्ञान की धाराश्रों का श्रपने साहित्य के त्र में हमें श्रवतार कराना है। दूसरी श्रीर हमारा श्रपना समाज या विशाल लोक है। इस लोक का सर्वांगीण श्रध्ययन हमारे साहित्यक श्रम्युत्थान के लिये उतना ही श्रावश्यक है।

देश की जनता का नव्वे प्रतिशत भाग ग्राम ग्रोर जनपदों में बसता है। उनकी संस्कृति देश की प्रधान संस्कृति है। हमारे राष्ट्र की समस्त परम्पराग्रों को लेकर ग्राम-संस्कृति का निर्माण हुन्ना है। ग्रामों के समुदाय को ही प्राचीन परिभाषा में जनपद कहा गया है। वह भौमिक इकाई जिसमें बोली ग्रौर जन-संस्कृति की दृष्टि से जनता में पारस्परिक साम्य ग्राधिक है, जनपद कही गई है। महाभारत के भीष्म पर्व (ग्राध्याय ह), मार्क- डेय पुराण श्रीर श्रन्य पुराणों में जनपदों की कई सूचियां पाई जाती हैं। उनमें से कितने ही छोटे-छोटे जनपद श्राधिनक जिले श्रीर किमरनरी के समान ही हैं। उनकी संख्या केवल भूगोल की एक सुविधा है। उसमें श्रापसी विग्रह या विभेद को स्थान नहीं है। जिस प्रकार विविध प्रान्तीय भेद होते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा देश श्रीर उस देश में बसने वाला जन समुदाय श्रखंड है, उसी प्रकार प्रान्तों के श्रन्तर्गत विविध जनपदों में बसने वाली जनता भी एक ही संस्कृति श्रीर राष्ट्रीय चेतना का श्राभिनन श्रंग है।

देश की यह मोलिक एकता जनपदीय ऋष्ययन के द्वारा छोर भी पृष्ट होती है। किस प्रकार एक ही महान् विस्तार के अन्तर्गत हमारा समाज युग-युगो से ऋपना शान्तिमय जीवन व्यतीत करता रहा है, किस प्रकार उसकी ऋष्यात्मिक ऋोर मानसिक भेरणा छोमें सर्वत्र एक जैसी मोलिक पद्धति है, किस प्रकार एक ही संस्कृत भाषा के छाधार से दरदिस्तान की दरद् छोर उत्तर पश्चिमी प्रान्त या प्राचीन गांधार की पश्तो भाषा से लेकर बंगाली गुजराती ऋोर महाराष्ट्री तक छानेक प्रान्तीय भाषा छों का निर्माण हुआ है, छोर किस प्रकार इन भाषा छों के चोत्र में ऋगिणत बोलियां परस्पर एक दूसरे से छोर संस्कृत से गहरा सम्बन्ध रखती हैं— यह समस्त विषय अनुसंधान के द्वारा जब हमारे सम्मुख द्याता है, तब छपनी राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। छतएव राष्ट्रव्यापी ऐक्य का उद्घाटन करने के लिये जनपदों में बसने वाली जनता का ऋष्ययन छात्यन्त छावश्यक है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी की जो सेवा करना चाहते हैं. उन के कंधों पर जनपदीय ऋष्ययन का भार छानिवार्यतः छाजाता है।

जनपदीय श्रध्ययन की श्रावश्यकता का एक दूसरा प्रधान कारण श्रोर है। वही साहित्य लोक में चिरजीवन पा सकता है, जिसकी जड़ें दूर तक पृथ्वी में गई हों। जो साहित्य लोक की भूमि के साथ नहीं जुड़ा, वह मुरक्ता कर सूख जाता है। भूमि भूमि पर रहने वाले मनुष्य या जन, श्रोर उन मनुष्यों की या जन की संस्कृति—ये ही श्रध्ययन के

तीन प्रधान विषय होते हैं। एक प्रकार से जितना भी साहित्य का विस्तार है वह इन तीन बड़े विभागों में समा जाता है। जनपदीय कार्यक्रम में ये तीन दृष्टिकोेग ही प्रधान हैं। हम सबसे पहले ऋपनी भूमि का सर्वांगपूर्ण श्रध्ययन करना चाहते हैं। भृभि का जो स्थुल भौतिक रूप है, उसका पूरा ब्यौरा प्राप्त करना पहली त्र्यावश्यकता है । भूमि की मिट्टी, उसकी चट्टाने, भूगर्भ की दृष्टि से भूमि का निर्माण, उसपर बहने वाली बड़ी जलधाराएं, उसको ऋपनी जगह स्थिर रखने वाले बड़े-बड़े भूधर पहाड़, श्चनेक प्रकार के वृद्ध-वनस्यति, नाना भांति की श्रौषधियाँ, पशु-पद्धी— इस प्रकार के ग्रानगिन्त विषय हैं. जिनमें हमारे साहित्यिकों को रुचि होनी चाहिए। अर्वाचीन विज्ञान की आंख लेकर पश्चिमी भाषओं के दत्त विद्वान् इन शास्त्रों के ऋध्ययन में कहां-से-कहां निकल गए हैं। हिन्दी में भी वह युग त्रागया है जब हम त्रपनी भूमि के साथ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करें क्रोर उसने माता की भाँति जितने पदार्थों को पाला-पोसा है, उन सबका क़शल प्रश्न उछाह र्ग्नार उमंग से पूछें। भारतीय पित्त्यों को प्रकृति ने जो रूप सौंदर्य दिया है, उनके पंखों पर जो वर्णों की समृद्धि या विविध रंगों की छुटा है, उसको प्रकाश में लाने के लिये हमारे मुद्रग् के समस्त साधन भी क्या पर्याप्त समभे जाएंगे ? हमारे जिन पुष्पों से पर्वतों की द्रोणियां भरी हुई हैं, उनकी प्रशंसा के माहात्म्यज्ञान का भार हिंदी-साहित्य सेवी के कंधां पर नहीं तो और किस पर होगा ? अनेक वीर्यवती ऋौषियों ऋौर महान् हिमालय की वनस्पतिया तथा मैदानां के दुधार महाबृत्तों का नवीन परिचय साहित्य का श्राभिन्न श्रांग समका जाना चाहिए। चट्टानों की परतों को खोल-खोल कर भूमि के साथ त्र्यपने परिचय को बढ़ाना, यह भी नवीन दृष्टिकोण का ऋंग है । इस प्रकार एक बार जो नवीन चक्षुप्मत्ता प्राप्त होगी, उससे साहित्य में नव सृष्टि की बाद आजाएगी।

भूमि के भौतिक रूप से ऊँचे उठ कर उस भूमि पर बसने वाले

जन को हम देखते हैं। जो मानव यहां श्रानन्त काल से रहते श्राए हैं, उनकी जातियों का परिचय, उनकी रहन-सहन, धर्म, रीति-रिवाज, ट्रयगीत, उत्सव श्रीर मेलों का बारीकी से श्रध्ययन होना चाहिए। इस श्रांख को लेकर जब हम श्रपने महादेश के सम्बन्ध में विचार गे तब हमें कितनी श्रपरिमित सामग्री से पाला पड़ेगा? उसे साहित्यिक रूप में समेट कर प्रस्तुत करना एक बड़ा कार्य है। जीवन का एक-एक पच्च कितना विस्तृत है श्रीर कितनी रोचक सामग्री से भरा हुआ है! भारतीय नृत्य श्रीर गीत की जो पद्धति हिमालय से समुद्र तक फैली है, उसीके विषय में हम छानबीन करने लगे तो साहित्य श्रीर भाषा का भंडार कितना श्रधिक भरा जा सकेगा! उत्सव श्रीर जातीय पर्व, मेले श्रीर विनोद, ये भी जातीय जीवन के साथ परिचय प्राप्त करने के साधन हैं। इनके विषय में भी हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए श्रीर उस ज्ञान का उपयोग श्राधुनिक जागरण के लिये सुलभ होना चाहिए।

जन की सम्यता श्रीर संस्कृति का अध्ययन तीसरा सबसे प्रधान कार्य है। जनता का इतिहास, उसका दर्शन, साहित्य श्रीर भाषा इनका सूद्म अध्ययन हिंदी साहित्य को अभिन्न श्रांग होना चाहिए। जनपदों में जो बोलियां हैं, उन्होने निरंतर खड़ी बोली को पोपित किया है। उनके शब्द-भंडार में से अनंत रत्न हिंदी भाषा के कोष को धनी बना सकते हैं। अनेक अद्भुत प्रत्यय श्रीर धातुएं प्रत्येक बोली में हैं। हर एक बोली का अपना-अपना धातुपाठ है। उसका संग्रह श्रीर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन होना आवश्यक है। प्राचीन कुरु-जनपद के अन्तर्गत मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली में ही डेंद्र सहस्र धातुएं हैं। उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जो फिर से हिंदी भाषा के लिये उपयोगी हो सकती हैं। बहुत-सी धातुश्रों का सम्बन्ध प्राकृत श्रीर अपभूंश की धातुश्रों से पाया जाएगा। कितनी ही धातुएं ऐसी हैं जो जनपद-विशेषों में ही सुरिच्चत रह गई हैं। पिश्चमी हिंदी में पवासना (सं० पयस्यित) श्रीर पूर्वी में पनहाना (परनुते) धातुएं हैं, जब कि दोना ही संस्कृत के

धातुपाठ से संबंधित हैं। स्रनेक प्रकार के उचारणों के भेद भी स्थानस्थान पर मिलेंगे। उनकी विशेषतास्रों की पहचान, उनके स्वरों की परख भ षा-शास्त्र का रोचक स्रांग है। एक बार जनपदीय कार्यक्रम जब हम स्थारंभ करेंगे तब भाषा-सम्बन्धी सब प्रकार का स्रध्ययन हमारे दृष्टिकोण के स्रन्तर्गत स्थाने लगेगा। प्रत्येक बोली का स्रपना स्थपना स्वतंत्र कोष हो हमको रचना होगा। टर्नर ने जिस प्रकार नेपाली भाषा का महाकोश बना कर हिंदी शब्दों के निर्वचन का मार्ग प्रशस्त किया है, प्रियर्सन ने काश्मीरी का बड़ा कोष रचकर जो कार्य किया है, उसी प्रकार का कार्य व्यवभाषा, स्थवधी, भोजपुरी स्थार कीरवी भाषा के लिये हमें स्थवश्य ही करना चाहिए। तब हम स्थपनी बोलियों की महत्ता, उनकी गहराई स्थार विचित्रता को जान सकेंगे।

जनपदीय कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर उसकी पूर्ति के लिये एक प्रयत्न है। इसका न किसो से विरोध है ख्रोर न इसमें किसी प्रकार की ख्राशंका है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल हिन्दी भाषा के भंडार को भरना है। विविध जनपदों के साहित्यिक स्वतंत्र रूप से ख्रपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शिक्त के ख्रनुसार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

हिंदी जगत् की संस्थाएं नियमित व्यवस्था के द्वारा भी इसकी पूर्ति का उद्योग कर सकती हैं और जो सामग्री इस प्रकार संचित हो उसका प्रकाशन कर सकती हैं। श्री रामनरेश त्रिपाठी के ग्रामगीत संग्रह का महान् सराहनीय कार्य त्र्रथवा श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का लोकगीतों के संग्रह का महान् देशव्यापी कार्य जनपदीय कार्यक्रम के उदाहरण हैं। निःस्वार्थ सेवा-भाव त्र्रीर लगन से इन तपस्वी साहित्यिकों ने भाषा के भंडार को कितना ऊँचा किया है द्र्योर जनता के त्र्रपने ही जीवन के छिपे हुए सौंदर्य के प्रति लोक को किस प्रकार फिर से जगा दिया है, यह केवल क्रमुभव करने की बात है।

वैसे तो कार्य अनंत है, पर मुविधा के लिये पांच वर्ष की एक सरल

योजना के रूप में उसकी कल्पना यहां प्रस्तुत की जाती है। इसका नाम 'जनपद कल्याणी योजना' है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें सुविधा के त्रानुसार परिवर्तन-परिवर्द्ध न कर सकता है। इसका उद्देश्य तो कार्य की दिशा का निर्देश कर देना है।

#### जनपद कल्याणी योजना

वर्ष १—साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी स्रादि जनपदीय साहित्य के विविध स्रंगों की खोज स्रोर संग्रह; वैज्ञानिक पद्धित से उनका संपादन स्रोर प्रकाशन।

वर्ष २—भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय भाषा का सांगोपांग अध्ययन अर्थात् उच्चारण या ध्वनि-विज्ञान, शब्दकोष, प्रत्यय, धातु-पाठ, मुद्दावरे, कहावत और नाना प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का संग्रह और आवश्यकतानुसार सचित्र संपादन।

वर्ष २—स्थानीय भूगोल, स्थानों के नाम की व्युत्पत्ति स्रौर उनका इतिहास, स्थानीय पुरातस्व, इतिहास स्रौर शिल्प का स्रध्ययन ।

वर्ष ४—पृथ्वी के भौतिक पदायों का समग्र परिचय प्राप्त करना स्प्रयात् वृत्त्, वनस्पति, मिर्द्या, पत्थर, खनिज, पशु, पत्ती, धान्य, कृषि, उद्योग-धंधों का स्रध्ययन ।

वर्ष ५—जनपद के निवासी जनों का सम्पूर्ण परिचय अर्थात् मनुष्यों की जातियां, लोक का रहन-सहन, धर्म, विश्वास, रीति-रिवाज, तृत्य-गीत, आमोद-प्रमोद, पर्व, उत्सव, मेले, खान-पान, स्वभाव के गुण-दोष, चरित्र की विशेषताएँ — इन सब की बारीक छानबीन और पूरी जानकारी प्राप्त करके प्रन्यरूप में प्रस्तुत करना।

यह पंचिवध योजना वर्षानुक्रम से पूरी की जा सकती है श्रयवा एक साथ ही प्रत्येक चे त्र में कार्यकर्त्ताश्चों की इच्छानुसार प्रारंभ की जा सकती है, किंतु यह श्रावश्यक है कि वार्षिक कार्य का विवरण प्रकाशित होता रहे। प्रत्येक जनपद श्रपने चेत्र के साधनों को एकत्र करके 'मधुकर' 'ब्रजभारती' श्रोर 'बांधव' के ढंग का पत्र प्रकाशित करें तो श्रोर श्रच्छा है। स्थानीय कार्यकर्त्ताश्रों की सूची तैयार होनी चाहिए श्रोर कार्य के संपादन के लिये विविध समितियों का संगठन करना चाहिए। उदाहरणार्थ, कुळु समितियों के नाम ये हैं:—

- १—भाषा-सिमिति—जनपदीय भाषा का ऋष्ययन, वैज्ञानिक खोज ऋौर कोप का निर्माण । धातुपाठ ऋौर पारिभाषिक शब्दों का संग्रह इसीके ऋन्तर्गत होगा।
- २—भूगोल या देशदर्शन समिति भूमि का आखं देखा भौगोलिक वर्णन तैयार करना; स्थानों के प्राचीन नामों की पहचान, नदियों के सांगोपांग वर्णन तैयार करना।
- ३— पशु-पद्मी सिमिति ग्रापने प्रदेश के सक्षों की पूरी जांच-पड़ताल करना इस सिमिति का कार्य होना चाहिए। इस विषय में लोगों की जानकारी से लाभ उठाना, नामों की सूची तैयार करना, श्रांग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों से नामों का मेल मिलाना श्रादि विषयों को इसके श्रान्तगंत लाना चाहिए।
- ४—वृत्त्व-वनस्पति समिति—पेड़, पौधे, जड़ी-बूटी, फूल-फल मुल सबका विस्तृत संग्रह तैयार करना।
- ४—ग्राम-गीत-समिति--लोकगीत, कथा-कहानी आदि के संब्रह का कार्य करना।
- ६—जन-विज्ञान समिति--विभिन्न जातियों श्रौर वर्णों में लोगों के श्राचार-विचार श्रौर रीति-रिवाजो का श्रध्ययन।
- ७—इतिहास-पुरातत्त्व-सिमिति -- प्राचीन इतिहास ऋौर पुरातत्त्व की सामग्री की छानबीन, उसका ऋष्ययन, संग्रह ऋौर प्रकाशन करना एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी खुदाई का भी प्रबंध करना।

द─खिनज पदार्थ श्रीर कृषि-उद्योग-समिति--जनता के कृषि-विज्ञान, उद्योग-धंघों श्रीर खनिज पदार्थों का श्रध्ययन ।

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता देते हुए अपने लोक का रुचि के साथ एक सर्वांगपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करना इस योजना का उद्देशय है।

# जनपदों की कहानियां

'मधुकर' (टीकमगढ़) श्रीर 'वजभारती' (मथुरा) के द्वारा इधर कुछ सुन्दर जनपदीय कहानियाँ प्रकाश में त्राई हैं। जिस प्रकार ग्रामगीतों का संग्रह स्त्रीर प्रकाशन क्रमशः एक वैज्ञानिक पद्धति से चल निक्ला है वैसे ही लोक-कहानियों का भी संकलन क्रीर प्रकाशन ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि वह भाषा शास्त्र क्रीर कथा-साहित्य दोनों विषयों के विद्वानों के लिये उपयोगी श्रीर मान्य हो।

लोकगीतों के उदाहरण में कहानियों के सम्बन्ध में भी कार्य की दिशा का बहुत कुछ परिज्ञान हो सकता है। लोकगीतों के समान ही कहानियों ने भी जनपदों की गोद में सहस्रों वर्षों का वातातिपक जीवन व्यतीत किया है। वे दोनों साथ साथ फूले फले हैं। एक सी खुली हवा छोर धूप ने दोनों के छानन्ददायी रस को पृष्ट किया है। उनसे रस पानेवाले जनसमूह का प्रतिविम्ब दोनों में विद्यमान है। कालचक्र का परिवर्तन दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ता चलता है। अत्र एव लोकगीत छोर कहानी इन दोनों का ही जनपदीय संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। पुरवासियों के लिये महाकाव्य छोर गद्यकथाछों में जो छानन्द भरा हुछा था उसीको जनपदों में लोकगीत छोर कथा कहानिया ने वितरित किया है।

जिस प्रकार हम प्रत्येक जनपद से संग्रह किए हुए ग्रामगीतों को राजस्थानी लोकगीत, वज के ग्रामगीत या ऋवध के ग्रामगीतों के नाम से पुकारते हैं, वैसे ही कहानियों का नामकरण भी बिना किसी हिचिकिचाहट के जनपद के नाम से ही होना चाहिए। युन्देलखराडी कहानियाँ, ब्रज की कहानियाँ ये नाम यथार्थ होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं। प्रायः लोकगीत वर्ण्य वस्तु में साहश्य रखते हुए भी ब्रजना ब्रजण जनपदों में भाषा और रस परिपाक की दृष्टि से पृथक सत्ता रखते हैं, फिर चाहे उनकी कथावस्तु एक ही क्यों न हो। एक ही कहानी ब्रज में मिलती है ब्रौर बुन्देलखराड में भी। इससे उसके साथ ब्रज ब्रौर युन्देलखराड दोनों में से किसी एक का भी सम्बन्ध शिथिल नहीं माना जा सकता है। वह तो भूमि की उपज है। पृथ्वी में उसकी जड़ें पृष्ट हुई हैं ब्रौर वहीं से उसने ब्रयना जीवन-रस पाया है। इसलिये प्रत्येक जनपद को ब्रयने-ब्रयने यहाँ की प्रचलित टेठ कहानियों का संग्रह सत्य भाव से करना चाहिए। इस वैज्ञानिक कार्य में स्पर्धा का लेश भी नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि कहानी का संग्रह ठेठ जनपद के स्रोत से होना चाहिए, जिसमें नवीनता का संकर न होने पावे। यह सावधानी वैसी ही है, जैसी ग्रामगीतां के संग्रह में बरती जाती है। नई मिलावट से बचने के लिये संग्रहकर्ता अपना कार्य ठेठ देहात में जाकर कर सकते हैं और फिर कई कहनेवालां के मुँह से एक ही कहानी को सुनकर उसके पुरानेपन की परख बड़ी आसानी से की जा सकती है। लिखते समय सुनानेवा ने का नाम-पता और जहाँ कहानी लिखी गई है, उस स्थान का पूरा पता अवश्य देना चाहिए। बड़े-बड़े जनपदों के भी भाषा की दृष्टि से कई हिस्से हो सकते हैं। इसलिये कहानी में कहाँ की बोली की रंगत है, यह बात भी गाँव का नाम व पता रहने से आसानी से जानी जा सकती है। बोलियों की दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद के कितने अवान्तर भाग हैं, इस बात का उचित अनुसन्धान प्रधान कार्य-कर्त्ताओं को करके प्रकाशित करना चाहिए। उदाहरण के लिये डा० ग्रियर्सन ने बिहार में काम करते समय भाषा की दृष्टि से वहाँ के तीन मोटे विभाग निर्धारित

कर लिए थे, जैसे सोन श्रीर गंडक के बीच शाहाबाद, सारन श्रीर चम्पारन के जिले भोजपुरी का चेत्र, गंगा के दिल्लिण श्रीर सोन के पूर्व में पटना श्रीर गया के जिले मागधी का चेत्र श्रीर गंगा के उत्तर दरमंगा, भागलपुर पूर्णियां के जिले मैथिली का चेत्र। इस श्राधार को मानकर उन्होंने तीन चेत्रों से एक ही वस्तु के नामों के श्रलग-श्रलग रूपों का संग्रह किया था। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से श्रपने-श्रपने जनपद का ऐसा स्पष्ट भूविभाग इर एक कार्यकर्त्ता को जान लेना चाहिए। तभी उनका कार्य स्थायी महत्त्व का होगा। कहानी सुनाने वाले का पूरा नाम-पता लिखना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। कभी-कभी दूसरे कार्य-कर्त्ताश्रों को इससे श्रपने कार्य में सहायता मिल सकती है।

जनपद की कहानी को जनपद की बोली में लिखना ही वैज्ञानिक पद्धित है। जब हम खड़ी बोली में उसका कायाकल्प कर देते हैं तब मानो हम उस कहानो को उसके नैसर्गिक वातावरण से उखाड़ कर उसे शहर की जलवायु में रोपने का असफल प्रयत्न करते हैं। लोक के गीत जैसे वहीं की भाषा में अपने पूरे रूप में सजते हैं, वैसे ही कहानी भी अपनी जन्मभूमि की बोली में पूरो तरह छजती है। वहीं उसका जीवन पनपता रहा है अंगर आगो भी पनप सकता है। कार्यकर्ताश्चों को चाहिए कि कहानी को जैसा सुनं, ठोक-ठोक वैसे ही उच्चारण में उसको लिपिबद्ध करें। अपनी ओर से उसमें भाषा का कुछ भी संस्कार न करें। उच्चारण श्रंगर व्याकरण दोनों की दृष्टि से जनपदीय कहानी में स्थानीय भाषा का पूरा अवतार होना चाहिए।

इस विषय में एक ख्रादर्श कार्य का उल्लेख करना होगा। यह श्री डा. ख्रारल स्टाइन का काश्मीरी कहानियों का संग्रह है। पुस्तक में बारह काश्मीरी कहानियां हैं जो श्री स्टाइन ने हातिम नाम के एक काश्मीरी ख्रनपढ़ ग्रामीण से सन् १८६६ में सुनकर लिखी थीं। हातिम की विलच्चण बुद्धि, स्मरण-शक्ति ख्रीर उच्चारण की शुद्धता की स्टाइन साहत्र ने जो खोलकर प्रशंसा की है। इन्हीं कहानियों को उनके सहयोगी पं॰ गोविंद कौल जी ने भी लिखा था, जिसका कुछ भाग बाद में खो गया। चौदह वर्ष बाद जब कहानियों के संपादन का समय त्राया तब इसका पता लगा। हातिम तब भी जीवित था। सन् १६१० की शरद ऋतु में फिर उसी हर मुकट पर्वत की चोटो पर मोहमन्मर्ग के उसी स्थान में हातिम ने उन कहानियों का पारायण किया और स्टाइन साहब को उस पारायण में एक ग्राचर का भी ग्रान्तर नहीं मिला। ऐसी श्राद्ध त हातिम की याददाश्त थी । स्त्राठ वर्ष बाद सन् १९१८ में फिर एकंग्बार उसी पवित्र स्थान में बुड्ढे हातिम के ६२ वें वर्ष में स्टाइन साहब की उससे भेंट हुई। तब उसने इस साहित्यिक यज्ञ में फिर अपनी पवित्र श्राहति श्रर्पित की । रोचक व्यक्तिगत वृत्तांत को श्रलग रख कर इस संग्रह को वैज्ञानिक लाभ के लिये हम सबको एक बार अवश्य देखना चाहिए। त्रारम्भ के २६ पृष्ठों में डा॰ स्टाइन का प्राक्कथन है जिसमें उन्होंने हातिम का श्रीर अपने मित्र गोंविद कौल का परिचय दिया है। फिर साठ पुष्ठों में सर जार्ज श्रियर्सन को भिनका है जिसमें उन्होंने कहानियां का तुलनात्मक ऋध्ययन योरप ऋौर एशिया के कहानी-साहित्य से करते हुए समान श्रमिप्रायों (Motives) का विवेचन किया है । यह ऋँश बहुत ही काम का है ऋौर इससे मालूम होता है कि कहानियों के नाते-रिश्ते दूब के नाल की तरह विशाल भुरुडों में फैले हुए पाए जाते हैं। इससे साधारण लोक कहानियों का विषय एक शास्त्र के रूप में प्रतिपादित हुन्ना है । हातिम एक साधारण खेतिहर था; पर कहानी कहना उसका पेशेवर घंधा था। काश्मीर में ऐसे कथक्कड़ों को 'रावी कहते हैं । हातिम के बारे में प्रियर्सन साहब का यह वाक्य हिन्दी-जगत के कार्यकर्तात्रों को भी देहाती कहानी कहने वालों की मान-प्रतिष्ठा का श्रव्हा परिचय दे सकता है। वे लिखते हैं:--

"All these materials were a first hand record of a collection of folklore taken straight from the mouth of one to whom they had been handed down with verbal accuracy from generation to generation of professional Rawis or reciters, and in addition, they found an invaluable example of a little known language." ऋर्थात् ''इन कहानियों में लोक साहित्य का वह टेट रूप विद्यमान या जिसकी पुरत-दर-पुरत से पेशेवर 'रावी' लोगों ने बिना एक ऋद्र के घटाए-बढ़ाए रज्ञा की थी। साथ ही एक जनपद की बोलो का भी उनसे परिचय मिलता था।"

इससे यह प्रकट होता है कि सावधान कार्यकर्त्तात्रां के किए हुए कहानी-संग्रह न केवल लोक-साहित्य वरन लोक की भाषा की जानकारी वे भी एक क्रमूल्य साधन बनाए जा सकते हैं। इसो प्रन्थ में विद्वान् संपादकों ने इसका पर्याप्त परिचय दिया है। भूमिका के बाद बावन पृष्ठों में मूल काश्मीरी भाषा में कहानी ख्राँ उसके सामने उतने ही पृष्ठों में प्रियर्सनकृत ऋषेज़ी ऋनुवाद है। उसके बाद लगभग डेंद्र सौ पृष्ठों में पं॰ गोविन्द काल लिखित इन्हीं कहानियां का मूल काश्मीरी रूप अंग्रेजी अनुवाद के साथ है। फिर डेट का पृष्ठों में कहानियां की भाषा का शब्दकोप है, जिसमें संपादक ने ऋपनी प्रगाद विद्वत्ता का पूर्णरूप से परिचय दिया है। ब्रान्त के साँ पृष्ठों में वर्ण-क्रम से शब्द-सूची है। इस प्रकार केवल दस-बारह टेंट जनपदीय कहानियों को ऋाधार बनाकर परिश्रमी संपादको ने एक ग्रात्यन्त प्रशंसनीय ग्रन्थ प्रस्तुत किया है ऋौर इस दिशा में हमारे कार्यकर्तात्रों का मार्गप्रदर्शन किया है। यदि ऋपने-<del>ब्रापने</del> जनपद को बोली के साथ हमारा प्रेम भी वैसा हो उत्कट हो, जैसा प्रियर्शन साहब ने काश्मीर के साथ व्यक्त किया है तो उस बोली के भाग्य ही जग जावें । उन्होंने स्रागे चलकर स्रपने स्रध्ययन की परा-काष्टा करते हुए कश्मीरी बोली का बृहत कोष चार बडी जिल्दों में संपादित किया जो कलकत्ते की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रका-शित हुआ है।

लोक में प्रचलित कहानियों का वैज्ञानिक महत्त्व बहुत श्रिधिक है। हमको शनै:-शनै: अनुभव श्रीर अध्ययन के द्वारा उसका परिचय बढ़ाना चाहिए । ग्रामी तक जो कहानियां प्रकाशित हुई हैं उसमें 'त्रज भारती' (वर्ष २ त्रांक १ कार्त्तिक १९३६) में प्रकाशित 'जैसी करनी वैसी भरनी' शीर्षक वज की एक ग्रामीण कहानी बहुत ही सुन्दर श्रीर महत्त्व की मालूम हुई। कहानी व्रज-भाषा की बोली में लिखी गई है। ज्ञात होता है कि लेखिका श्रीमती त्रादर्शकुमारी यशपाल ने जैसा देहात में सना, वैसा ही कहानी को लिपिबद्ध कर दिया है; परन्तु हमारे आश्चर्य की परम सीमा उस समय हुई जब हमने देखा कि नेक ऋं र बद नामक दो यारों की इस सीधी-सादी छोटी-सी कहानी का में। लिक कथावस्त वही है जो जैन कहानी 'भविसयत्तकहा' ऋर्थात 'भविष्यदत्तकथा' का है जिसे 'पंचमी कहा' भी कहते हैं। इसके लेखक अपभ्रंश भाषा के किव धनपाल दसवीं शताब्दी के हैं। यह कहानी सन् १९१९ में डा॰ जैकोबी ने रोमनलिपि में प्रकाशित की थी, पर पीछे सन् १६२३ में बड़ीदा से देवनागरी ऋत्तरों में प्रकाशित हुई। कहानी का पहला भाग इस प्रकार है—''एक सेठ ने दो विवाह किए। उसकी पहली ख्रोर दूसरी पत्नी से एक एक पुत्र हुआ। बड़ा भाई साधु और छोटा दुष्ट स्वभाव का था। वे दोनों व्यापार के लिये चले। चलते-चलते एक द्वीप में पहुंचे। वहां छोटा भाई बड़े को छोड़कर चल दिया। बड़े को ढूँ ढ़ते-हुँ ढते वहाँ एक सुन्दर नगर मिला श्रांश एक सुन्दर राजकुमारी मिली। उन्होंने परस्पर विवाह कर लिया । कुछ समय बाद बहुत साधन प्राप्त करके वे दोनों किनारे पर श्राए कि कोई श्राता-जाता जहाज मिल जाय। मंयोग से छोटा भाई ऋपनी यात्रा में ऋसफल होकर वहाँ ऋा निकला श्रीर उसने उन्हें जहाज पर श्राने का निमन्त्रण दिया। राजकुमारी जहाज पर चली गई, पर उसके पित के ख्राने से पूर्व ही छोटे भाई ने जहाज खाना कर दिया ऋार घर लाटकर राजकुमारी से प्रेम ऋार विवाह का प्रस्ताव किया। तब तक बड़ा भाई भी वापस त्र्याया स्त्रौर

श्रपने छोटे भाई भी कुटिलता की राजा से शिकायत की। राजा ने उस दृष्ट को उसके किए का दएड दिया श्रोर बड़े भाई को प्रसन्न होकर बहुत कुछ पुरस्कार दिया श्रोर उसे श्रपना उत्तराधिकारी बनाकर उसके साथ श्रपनी राजकुमारी का विवाह करने का वचन दिया।" इस मूल कथा को साहित्यिक ढंग से सम्भाल कर धनपाल ने श्रपना प्रन्थ लिखा है। जान पड़ता है यह मूल कथा किसी समय लोक में खूब प्रचित्त थी। उसीका एक रूप बज में नेक बद की कहानी के रूप में रह गया है। सम्भव है कि श्रम्य जनपदों में भी इसके कथानक प्राप्त हों।

#### : 3:

# लोकवार्ता शास्त्र

लोकवार्ता एक जीवित शास्त्र है। सहानुभृति के साथ उसका ऋष्य-यन ऋपनी संस्कृति के भूले हुए पथों का उद्घाटन कर सकता है। लोक का जितना जीवन है उतना ही लोकवार्ता का विस्तार है। लोक में बसने वाला जन, जन की भूमि ऋौर भौतिक जीवन तथा तीसरे स्थान में उस जन की संस्कृति—इन तीन च्चेत्रों में लोक के पूरे ज्ञान का ऋन्तर्भाव होता है, ऋौर लोकवार्त्ता सम्बन्ध भी उन्हींके साथ है।

लोकवार्त्ता की सामग्री का संचय करने के लिये प्रत्येक गांव को एक खुली हुई पुस्तक समभ्तना चाहिए। भूमि के साथ सम्बन्धित ग्राम या जन-पद का प्रत्येक निवासी उस महान् पुस्तक का एक बहुमूल्य पृष्ठ है। हम जब चाहें मुविधानुसार श्रोर युक्तिपूर्धक श्रमृत के समान उपयोगी सामग्री दुह सकते हैं। लोक की पुस्तक के श्रमिट श्रंकों को बाँचने श्रीर विधिपूर्वक श्रर्थाने की जिनके पास शक्ति है उन्हें इस ग्रन्थ से किसी काल श्रीर किसी श्रवस्था में भी निराशा न होगी।

जिस प्रकार पैरां के नीचे की पृथिवी का उत्पादन अनन्त है उसी प्रकार हमारे चारां आर विस्तृत लोक का भो ज्ञान अपितित है। जानपद जन के रूप में लोक के किसी एक सदस्य का जब हम दर्शन करते हैं तो हमें सम-भाना चाहिए कि जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिनमें हम उसे अपना गुरु बना सकते हैं। देहरादून के सुदूर अभ्यन्तर में स्थित लाखामंडल गांव के प्रसा बद्ई से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई वह किसी भी प्रकाशित पुस्तक

से न मिल सकती थी। जौंसार बावर के उस छोटे गाँव के शिव मंदिर के श्राँगन में खड़े होकर हमारे मित्र पं० माधवस्वरूप जी वत्स (सुपरिन्टेन्डेन्ट श्राॅफ श्राकिंश्रोलॉजी, श्रागरा) जिस समय भोलीभाली जौंसारी स्त्रियों के मुख से दूबड़ी श्राटों (भाद्रपद शुक्ल श्रष्टमी) के त्योहार श्रोर उस श्रवसर पर छामड़ा पेड़ की डालों से बनाए जाने वाने श्रादमकद दानव का, जिसे वहाँ 'छामड़िया दानें।' कहते हैं, हाल सुनने लगे तो उन्हें श्राश्चयंचिकत हो जाना पड़ा कि इस दूबड़ी की पूजा में मातृत्व-शक्ति की पूजा की वही परंपरा पाई जाती है जो उन्हें हरणा की मूर्तियों में मिली थी। इसी जौंसार प्रदेश की चिया-बिया-प्रथा (बिया = जेटेभाई के साथ स्त्री का विवाह; चिया = श्रन्य छोटे भाइयों का उनके साथ पत्नीवत् व्यवहार) के विषय में श्रांर श्राधिक जानने की किसे इच्छा या उत्मुकता न होगी? ये श्रांर इन जैसे श्रनेक विषय लोकवार्ता के श्रन्तर्गत श्रांते हीं, जिनका वैज्ञानिक पद्धित से संकलन श्रांर श्रध्ययन श्रपेदित है।

मानवो प्रथाएँ ग्रांर मानवो संस्कार स्थान ग्रांर काल भेद से ग्रद्-भुत ग्रांर विचित्र होते हैं। उनके मूल में जो मानवो भावना ग्रांतर्निहित रहती हैं उसका सहानुभूतिपूर्ण ग्रध्ययन लोकवार्ता शास्त्र का सचा प्राख है, जो इस शास्त्र को महिमा ग्रांर पिवत्रता प्रदान करता है ग्रांर उसे निष्पाण होने से बचाता है। हमारा देश सब दृष्टियों से विशाल है। भौमिक विस्तार ग्रांर जन-विस्तार का इसमें कोई ग्रंत नहीं। ग्रायों की उदात्त संस्कृति से लेकर कोल, भील, संथाल ग्रादिक वन्य जातियों का यहाँ ग्रपरिमित चीत्र है। यदि हमारे हृद्य में सहानुभूति है ग्रांर नेत्रों में प्रेम का दोपक है तो हम मानव की ग्रिप्रिम ग्रांर ग्रादिम इन दोनो ग्रावस्थान्नों से बहुत कुछ कल्याणकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही लोकवार्त्ता शास्त्र की उपयोगिता है।

### : १० :

# राष्ट्रीय कल्पवृत्त

कल्पवृत्त भारतीय-गाथा-शास्त्र की सुन्दर कल्पना है। उसके नीचे खड़े होकर हम जो कुछ चाहते हैं पा लेते हैं। कल्पवृत्त के नीचे कल्पना का साम्राज्य रहता है। मनुष्य मननर्शाल प्राणी है। सोचना-विचारना हो मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। उसने जो कुछ सोचा है, त्राज उसका जीवन उसीका फल है। यि मनुष्य का सोचना या चिन्तन शिक्तशाली है तो उसका जीवन भी सवल क्रोर सिक्रय होगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो उसका जीवन भी सवल क्रोर सिक्रय होगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो उसका मन है वही उसके विचारों का, उसके संकल्पों का उत्पत्ति-स्थान है। मन ही विचारों की जन्म-भूमि है। मन ही हमारा कल्पवृत्त है। मन के द्वारा ही हमारा कल्पना को नाम संकल्प है। दुर्वल क्रांर बिना रीढ़ के विचारों का नाम विकल्प है।

राष्ट्र का मन ही राष्ट्रीय कल्पन्नच्च है। इस कल्पन्नच्च के द्वारा ही राष्ट्र के भूत, वर्तमान ग्रीर भिवण्य में एकता का सूत्र पिरोया रहता है। यह कल्प-नृच्च ग्रमर है। इसी लये इसे देवो का नृच्च कहते हैं। ग्रमरप्त ही देवत्व है। राष्ट्र का मन ही उसका ग्रमर स्वरूप है। राष्ट्र का भीतिक रूप इस ग्रमर कल्पनृच्च के नीचे फूलता-फलता हुन्ना ग्रपनी एक्ता बनाये रखता है। गंगा की ग्रन्तवेंदी में खड़े होकर जिस महामना ने सबसे पह े राष्ट्र-निर्माण के बीज बोए, उसम

श्रीर उसके वंशजों में एकता कराने वाला यही कल्पवृत्त है। हम दोनों एक ही मनोमय राज्य की प्रजा हैं।

राष्ट्रीय मानस का कल्प वृत्त न केवल ग्रमर है, बल्कि श्रनन्त भी है। उसकी इयत्ता की कोई सीमा नहीं है। किन ने ठीक ही कहा है:— मनोरथानामगतिर्न विद्यते।

( कुमार संभव )

ग्रर्थात् -- "मन का रथ कहाँ नहीं जा सकता ? उसकी गति सब स्रोर है। उसका चेंत्र स्नानत है।" भारत राष्ट्र का कल्प-वृत्त कितना विस्तृत र्य्यार गम्भीर है, यह त्र्यनुभव करने की बात है। वसिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, मनु, याज्ञवल्क्य, चाणक्य, एक एक नाम राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। इन प्रज्ञावान ऋषियां ने ऋषने चिन्तन से राष्ट्रीय कल्प-वृत्त का पोपण स्रोर संबद्धन किया। उनके विचारों के स्रभृत जल से राष्ट्र का मन नया त्रोज त्रीर नया बल पाकर खूब फूला-क्ला। उसकी जड़ें पाताल तक गहरी चली गईं। राष्ट्र के चिन्तन में सहस्रों नई शाखा प्रशाखाएं फूटों। विचार ख्रीर कर्म के ख्रानेक भरनो ने ख्रपने रसं से राष्ट्रीय कल्प-वृक्त को शताब्दि श्रीर सहस्राब्दिया तक निरन्तर सींचा। जिस प्रकार गंगा और सिन्धु की उपत्यकाएं बड़ और पीपल जैसे त्र्यनगिन्त महावृत्तों से भरो हुई हैं, जिनकी जड़ें गहरी हैं त्र्यीर जिनकी जटाएँ फिर पृथ्वी की ऋोर ऋपने पनपने के लिये नया ऋाधार बना लेती है, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का यह पुरातन कल्प वृत्त् पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र फैला हुन्ना है। इसने त्रपनी छन्न-छाया में समस्त देश को ऋपना लिया है। इसके रस से पुष्ट होने वाले ऋगणित ऋकुर हमारी भूमि के विशाल इतिहास में सदा पनपते रहे हैं। ब्राज भी हम इस महावृत्त के नीचे खड़े हुए हैं। हमारा जातीय जीवन इसकी छाया में विकसित हो रहा है !

राष्ट्र के जिस व्यक्ति का सम्बन्ध इस कल्प-वृत्त से टूट जाता है, उसके लिये शोक है। राष्ट्र के विचार-त्वेत्र का जो ग्रंग ग्रपने कल्प- शृद्ध से रस नहीं पाता वह मुरभा जाता है। राष्ट्रीय कल्प-वृद्ध की जड़ें जब कमजोर पड़ जाती हैं तब राष्ट्र मरने लगता है। राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र का साहित्य, राष्ट्र की प्रजा, यहाँ तक कि राष्ट्र की पशु-पिद्धयों की नस्लों में भी जीवन का प्रवाह दीला पड़ जाता है।

राष्ट्रीय कल्प-वृद्ध जब इस प्रकार जीवन के लिये व्याकुल हो तब महापुरुप वसन्त की तरह त्र्याकर उसे नया जीवन देता है। यही सब देशों क्रीर सब युगों का नियम है। फागुन के महीने में शिशिर का मंत्र पाकर जब तेज फगुनहटा बहता है तब चारों स्त्रोर पतमाड़ दिखाई देता है। पर इसके बाद ही वसन्त एक मंगल-संदेश लेकर खाता है। वसन्त का त्रागमन जीवन का प्रवाह है। वृद्ध-वनस्पति तो पहले से ही थे। वसन्त त्र्याकर पृथ्वी कं साथ उनकं सम्बन्ध को हरा-भरा बना देता है। वन-प्रकृति स्रपने पोषण के रसों को फिर उसी पृथ्वी में से प्र**हर्ण** करने लगती है। महापुरुप भी राष्ट्रीय कल्प-वृद्ध के लिये इसी प्रकार का कार्य करता है। उसके मंत्र से राष्ट्र की कल्पना-शक्ति जाग उठती है, राष्ट्र का चिन्तन सशक्त बनने लगता है। सदियां से सोते हुए भाव उठकर खड़े हो जाते हैं। महापुरुष अपनी शक्ति से इस वृद्ध को भक्तभोरता है जिससे उसके रोम-प्रतिरोम में चेतना का ऋनुभव होता है, उसमें सर्वत्र जीवन-रस की माँग होने लगती है और उस रस के प्रवाह के जो मुरभाए हुए स्रोत हैं, व फिर से हरे-भरे हो जाते हैं ख्राँ।र इस सबका फल क्या होता है ?

### राष्ट्र का जन्म ततो राष्ट्रं बन्नमोजश्च जातम्। (श्रथर्व)

उससे राष्ट्र का जन्म होता है। राष्ट्र के जन्म से बल प्राप्त होता है। शरीर, मन, आहमा, सर्वत्र नये बल का अनुभव होता है; नये आहम-विश्वास का उदय होता है। बल के संचार से आजि उत्पन्न होता है। श्रांशें को अपने समुदित बल का अनुभव हो सके, यही श्रोज है।

राष्ट्र क्या है ? केवल भूमि राष्ट्र नहीं । मिट्टी का देर तो सदा बना ही हैं । भूमि ऋौर उत्तपर बतने वाले जन के सहयोग से राष्ट्र बनता है । राष्ट्र के लिये इस भावना का जीतेजागते रूप में रहना ऋावश्यक हैं:— माता भूमि: पुत्रोग्नहं पृथिव्या: ।

( ऋथर्व० पृथिवो सूक्त )

भूमि माता है श्रांर मैं उसका पुत्र हूं । जिनके हुद्व में माता का श्रद्धा नहीं वे राष्ट्र के श्रग नहीं बन सकते । 'पृथ्वो सूक्त' में कहा है कि यह भूमि पहले सागर के नीचे छिपी हुई थो । यह उनके लिये प्रकट हुई जो मातृमान् हैं, जिनको माता श्रांर पुत्र के सम्बन्ध का ज्ञान है । यदि वह सम्बन्ध हुदय में नहीं है तो पृथिवी केवल मिट्टी का ढेला है । श्रतएव राष्ट्र की कल्पना पृथिवी श्रांर पृथिवी पुत्र के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है । मातृभ्मि श्रांर उसके पुत्र इन दोनो का समवाय राष्ट्र है । इनका जो मानसिक सम्बन्ध हैं उसीसे राष्ट्र का बहुमुखी विकास होता है । जिस समय जीवन में कम के उत्कर्पशाली स्वर गूँ जने लगते हैं, उस समय सब प्रजाएँ उसका श्रनुमोदन करती हुई पुकार उठती हैं:—

"एवा ह्येव। एवा ह्येव। एवा ह्यम्ने। एवाहि इन्द्र। एवाहि पूषन्। एवाहि देवा:।

ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा ! हे अगिन, ऐसा ही होगा । हे इन्द्र, ऐसा ही होगा । हे पूषा, ऐसा ही होगा और हे अग्य सब देवो, ऐसा ही होगा । हमारे कर्म की शक्ति से राष्ट्र के जीवन की परिधि उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त होगी और हमारे हट् मंकल्पों से सिंचित यह महावृद्ध युग-युगान्त तक जीवन-लाभ करतां रहेगा ।

### :११:

#### राष्ट्र का स्वरूप

भूमि, भूमि पर बसने वाला जन श्राँ,र जन की संस्कृति, इन तीनी के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है ।

भूमि का निर्माण देवं। ने किया है, वह अनन्त काल से है। उसके में।तिक रूप, संन्दर्य अं।र समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के गार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जाग्रत होगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अथों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता को जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय-भावों का अकुर पल्लवित होगा। इसलिये पृथ्वो के भे।तिक स्वरूप की आखोपान्त जानकारी प्राप्त करना उसकी सुन्दरता, उपयोगिता अं।र महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है।

इस कर्त्त व्य की पूर्ति सैकड़ो-हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का सम्बन्ध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसकी कुशल-पश्न पूछने के लिये हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिये बहुत ही आनन्दप्रद कर्त्त व्य माना जाता है। गांवां और नगरों में सैकड़ों केन्द्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है।

उदाहरण के लिये, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वारे मेघ जो प्रति वर्ष समय पर ब्राकर ब्रपने ब्रमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे ऋध्ययन की परिधि के ऋन्तर्गत ऋाने चाहिए । उन मेघजलों से परिवर्धित प्रत्येक तृरण-लता ऋौर वनस्पति का सूद्रम परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्त्त व्य है।

इस प्रकार जब चारों श्रोर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य श्रीर श्रम्थकार से भरे हुए जीवन के ही हों में नया उजाला दिखाई देगा।

धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुन्धरा कहलाती है उससे कौन परिचित न होना चाहेगा ? लाखों-करोड़ों वधों से अनेक प्रकार की धातुआं के पृथ्वी के गर्म में पोषण भिला है। दिन रात बहने वालो निदयों ने पहाड़ों को पीस-पीस कर अगिणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वों की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिये इन सब की जांच पड़ताल अत्यन्त आवश्यक है। पृथ्वों की गोद में जन्म लेने वाले खड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यन्त सं। न्दर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विध्य की निदयों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, उन चीलबटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुन्दरता फूट पड़ती है, वे अनभोल हो जाते हैं। देश के नर-नारियों के रूप-मरडन और सौन्दर्य-प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है; अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है।

पृथ्वी श्रोर श्राकाश के श्रन्तराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों श्रोर फैले हुए गम्भीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना श्रोर स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिएं। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रक्विजिज्ञासा की नई किरणें जबतक नहीं फूटतीं तबतक हम सोए हुए के समान हैं।

विज्ञान ऋौर उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह ऋौर ऋथक परिश्रम के द्वारा नित्य श्रागे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल सनृद्धि श्रां.र समग्र रूप-मएडन प्राप्त किया जा सकता है।

#### जन--

मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा ऋंग हैं। पृथ्वी हो ऋौर मनुष्य न हों, तो राष्ट्र की कल्पना ऋसम्भव है। पृथ्वी ऋौर जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप सम्पादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा भाष्त करती है। पृथ्वी माता है ऋौर जन सच्चे ऋथों में पृथ्वी का पुत्र है—

# माता भूमिः पुत्रोत्रहं पृथिन्याः । 'भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं।'

जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुञ्जी है। इसी भावना से राष्ट्र-निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं।

यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र-निर्माण के स्वर-वायुमएडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ श्रपने सच्चे सम्बन्ध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है वहाँ जन श्रीर भूमि का सम्बन्ध श्रचेतन श्रीर जड़ बना रहता है। जिस समय-भी जन का हृदय भूमि के साथ माता श्रीर पुत्र के सम्बन्ध को पिश्चा-नता है उसी च्या श्रानन्द श्रीर श्रद्धा से भरा हुश्रा उसका प्रणाम-भाव-मातृभूमि के लिये इस प्रकार प्रकट होता है—

### नमो मात्रे पृथिब्ये । नमो मात्रे पृथिब्ये माता पृथ्वी को प्रशास है । माता पृथिवं को प्रशास है ।

यह प्रणाम-भाव ही भूमि ऋौर जन का हट, बन्धन है। इसी हट़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी हट, चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन ऋाश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्ता व्य ख्रांर अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता छोर पुत्र के सम्बन्ध को स्वीकार करता है, उसे हो पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवाभाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिये पुत्र का माता के प्रति प्रेम, पुत्र के अधि पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए।

माता ऋपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊँच श्रांर नीच का भाव नहीं है । जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान ऋधि-कार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनां का विस्तार अनंत है — नगर ख्रीर जनपद, पुर ख्रीर गांव, जगल ख्रीर पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अपनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले स्रोर स्रानेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं श्रीर इस कारण उनका साहार्द भाव श्रखंड है। सभ्यता श्रांत रहन सहन की दृष्टि से जन एक-दूसरे से त्रागे-पीछे हो सकते हैं, किन्तु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो सम्बन्ध है उसमें कोई भेद-भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातिया के लिये समान च्चेत्र है । समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति श्रीर उन्नति करने का सबको एक जैसा ऋधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र ऋगे नहीं बढ सकता । अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि ऋंधकार ऋं।र निर्वलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने त्रांश में त्रासमर्थ रहेगा । इस प्रकार समग्र राष्ट्र जाग-रण स्रोर प्रगति की एक जैसी उदार भावना से सञ्जालित होना चाहिए।

जन का प्रवाह त्र्यनन्त होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ रा-ष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जबतक सूर्य की रिशमयां नित्य प्रातःकाल भुवन को स्त्रमृत से भर देती हैं तबतक राष्ट्रीय जन का जीवन भी श्रमर है। इतिहास के श्रनेक उतार-चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र-निवासी जन नई उठती लहरों से श्रागे बढ़ने के लिये श्राज भी श्रजर-श्रमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म श्रोंर श्रम के द्वारा उत्थान के श्रनेक घाटों का निर्माण करना होता है।

#### संस्कृति

राष्ट्र का तीसरा ऋंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग-युगों में जिस सम्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास-प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबन्धमात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास ग्रांश ग्राम्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि सम्भव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि ऋं।र जन के साथ-साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूभि ऋ।र जन ऋपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समम्मना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के संन्दर्भ क्रांर संरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सीन्दर्य ऋार यश ऋन्तर्निहित है। ज्ञान ऋार कर्म दोना के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के चेत्र में जो सोचा है ऋ।र कर्म के चेत्र में जो रचा है. दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय स स्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति श्रपनी श्रपनी विशेषतात्रों के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। श्रौर उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की त्रपनी-त्रपनी भावना के न्यनुसार पृथक् पृथक् संस्कृतियां राष्ट्र में विक-सित होती हैं, परन्तु उन सबका मूल त्राधार पारस्पित सहिष्णुता स्रोर तमन्वय पर निर्भर है।

जंगल में जिस प्रकार त्रानेक लता, वृद्ध त्रारे वनस्पति त्रापने त्रादम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से त्राविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार राष्ट्रीय जन त्रापनी संस्कृतियों के द्वारा एक-दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जलों के अपनेक प्रवाह निद्यों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अपनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वययुक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है।

साहित्य, कला, नृत्य, गीत, त्रामोद-प्रमोद स्रनेक रूपो में राष्ट्रीय जन स्रपने-स्रपने मानिक भावों को प्रकट करते हैं। स्रात्मा का जो विश्व-व्यापी स्रानन्द भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि वाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लच्चण स्रनेक दिखाई पड़ते हैं किन्तु स्रांतरिक स्रानन्द की दृष्टि से उनमें एकसूचता है। जो व्यक्ति सहुदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के स्रानंद-पच्च को स्वीकार करता है स्रीर उससे स्रानन्दित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिये स्वास्थ्यकर है।

गांवों श्रीर जंगलों में स्वच्छन्द जन्म लेने वाले लोकगीतो में, तारों के नीचे विकसित लोक-कथाश्रों में संस्कृति का श्रामित भएडार भरा हुश्रा है, जहाँ से श्रानन्द की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय-काल में उन सबका स्वागत करने की श्रावश्यकता है।

पूर्वजों ने चरित्र ऋीर धर्म-विज्ञान, साहित्य-कला ऋीर संस्कृति के चेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं ऋीर उसके तेज को ऋपने भावी जीवन में साचात् देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र-संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहां ऋतीत वर्तमान के लिये भारका नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता वरन् ऋपने वरदान से पुष्ट करके उसे ऋपो बदाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं।

#### : १२:

### हिन्दी साहित्य का 'समग्र' रूप

साहित्यिक हो त्र में कार्य-विभाजन की योजना सोच-विचार कर निश्चित करनी चाहिए। बीस करोड़ भाषाभाषियों के साहित्य का हो त्र कुछ संकुचित तो है नहीं, जो हम एक-दूसरे के कार्य के प्रति सशंक हो छोर विवाद में पड़ें। जैसे मातृभूमि के लिये अध्यविद के ऋषि ने पृथ्वी सूक्त में लिखा है कि यह पृथ्वी नाना धर्मों के अनुयायी, यानेक भाषाछों के बोलने वाले, बहुत से मनुष्यों को धारण करती है—

### 'जनं बिश्रतो बहुधा विवाससं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्',

वैसे ही हमारे साहित्यिक जगत् में भी 'विविधवाक् वाले' बहुत-से जनों के लिये पर्याप्त चे त्र है। सारांश यह है कि इस पवित्र चे त्र में स्पर्धा के स्थान पर कार्य-विभाजनजनित सहकारिता द्यार सहानुभूति का राज्य होना चाहिए।

जनपद कल्याणोय कार्य को हम ऊँचे ऋँार पवित्र घरातल सं करना चाहते हैं । हमारे इतिहास की जो घारा है उसका एक स्वाभाविक परिणाम जनपदों के साथ मुपरिचित होना है । ग्राने वाले युग की यह विशेषता होगी । लोकोद्धार के बहुमुखी कार्यों की हम इसे दार्शनिक विचार-भूमि कह सकते हैं ।

जनपदों की संस्कृति स्रोर साहित्य के कार्य को हम राष्ट्र के 'रामग्र' या गीता के 'कृत्सन' रूप को पहचानने का कार्य कहते हैं। जनपद राष्ट्र का एक स्रांग हैं। उसके साथ सूदम परिचय हुए बिना हमारी राष्ट्रीयता का जड़ें स्नाकाश बेल की तरह हवा में तैरती रहेंगी। जनपदों की सांस्कृतिक-साहित्यिक भूमि सारे राष्ट्रीय साहित्य के लिये परम दुधार धेनु सिद्ध होगी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब राष्ट्र जनपदों के समूह से बना है तब जनपद की ऋवहेलना करके राष्ट्रीय कोष में भरने के लिये हम उपहार सामग्री लाएंगे कहाँ से ?

कृष्ण ने 'कृत्स्न' ज्ञान की जो परिभाषा बांधी है वह अन्त्ररशः हमारे कार्य पर लागू है। समग्र राट्र-सम्बन्धी साहित्य व भाषा और संस्कृति की उन्नति, उसके स्वरूपकी विकसित अवाप्ति, यह ज्ञान है। एकता की ओर प्रगति ज्ञान है श्रीर विभिन्नता को समभने का प्रयस्न विज्ञान है। 'एकोहं बहु स्याम' यह बाह्यमुखी प्रवृत्ति विज्ञान से सम्बन्धित है। विविधता का निराकरण करते हुए 'एकमेवादितीयम' के द्वारा मं लिक अदितीय तथ्व की खोज, यह 'ज्ञान' पन्त है। बहुतों में से एक और एक में बहुत को पहचान सकना ही पूरा पक्का अनुभव कहा जाता है। जिस प्रकार यह महा सत्य मानवी जीवन में सच्चा और खरा है उसी प्रकार साहित्य जगत् में भी इसकी सत्यता को अनुभव में लाना चाहिए।

# राष्ट्रभाषा हिन्दी ख्रीर खड़ी बोली का पत्त

इस पत्त में साहित्य का समग्र राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है। उस भगीरथ कार्य का स्वरूप निम्नलिखित समभना चाहिए—

- १—समस्त संस्कृत साहित्य की पूरी छानबीन करके हिन्दी की खड़ी बोली में उसका श्रनुवाद श्रार प्रकाशन ।
- २—निखिल पाली साहित्य, श्रद्ध मागधी श्रीर महाराष्ट्री प्राकृत जैन साहित्य, श्रपभ्रंश साहित्य, संस्कृत, बीद्ध साहित्य का सं०१ की तरह हिंदी में समीद्धा-सम्पन्न श्रनुवाद श्रीर प्रकाशन।
- ३—तिब्बती कंबुर, तंबुर श्रंश चीनी त्रिपटक जिसमें लगभग ५००० ग्रन्थ भारतीय धर्म श्रंश संस्कृति सम्बन्धी हैं श्रोर मूल सर्वास्ति बादी, महाकंचिक एवं सम्मितीय सम्प्रदायों के ग्रन्थ पृथक्-पृथक् सुर चित हैं।

४—प्राचीन अवस्ता और पहलवी के प्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद श्रीर प्रकाशन । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इन प्रन्थों में प्राचीन भारतवर्ष के भूगोल, इतिहास और जीवन की अपरिचित सामग्री विद्यमान है।

५— ग्ररबी यात्रियों के भारत-सम्बन्धी यात्रा-ग्रन्थ फारसी में लिखे हुए सुलतानी श्रीर मुगलकालीन इतिहास श्रीर भूगोल ग्रन्थों का हिन्दी खड़ी बोली में श्रनुवाद श्रीर प्रकाशन। इब्न हीकल, श्रब्बुल फिदा, सुले-मान श्रादि यात्रियों ने भारतवर्ष का जैसा वर्णन किया है उसके साथ परिचित होने का जो हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार है उसके उपयोग के लिये हम खड़ी बोली की ही शरण में जाएंगे। श्रंग्रेजी श्रीर फ्रंच भाषाश्रों में इनके संस्करण होचुके हैं, हिन्दी में भी निकलना श्राव-श्यक है।

६—पुर्तगाली, श्रोलंदाजी, फ्रांसीसी श्रीर श्रंग्रेजी यात्रियों के सैकड़ों यात्रा-विवरण १६ से १८ वीं सदी तक जिन्हें हक्लुयत सोसायटी ने छापा है श्रीर जिनमें हमारे राष्ट्रीय जोवन के एक बहुत ही गाढ़ें समय का चित्रण है, खड़ी बोली के ही द्वारा हिंदी जनता को मिलने चाहिएँ।

७—विश्व में जो इस समय विज्ञान का मिहमाशाली साहित्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है उसको पूरी तरह व्यक्त करने श्रौर श्रपने राष्ट्रकोष में समेटने का माध्यम खड़ी बोली ही हो सकती है। इस कार्य में एक सहस्र कार्यकर्त्ता भी हो तो थोड़े हैं। ग्रीक श्रौर लेटिन की सहायता से जैसे थोरप ने श्रपने पारिभाषिक शब्दों की समस्या को हल कर लिया है उसी प्रकार हम भी संस्कृत की शक्ति से, जो ग्रीक श्रौर लेटिन से धातु-प्रस्थयों में कहीं श्रिधिक समृद्ध है, हल कर सकते हैं। घातुश्रों से श्रमेक कृदन्त बनाने की जैसी सामर्थ्य संस्कृत में है वैसी किसी दूसरी भारतीय या योरोपीय वर्ग की भाषा में नहीं है। बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग करने से पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दों के निर्माण की समस्या बहुत श्रासान हो सकती है। प्रमाहित्य में जो नवीन साहित्य-सृष्टि होगी उसका माध्यम भी खड़ी बोली ही होगी। प्रान्तीय भाषाओं के बढ़ते हुए साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद करने का कार्य भी खड़ी बोली के साहित्यसेवियों को करना होगा। संसार की अन्य भाषाओं में जो उचकोटि का साहित्य या काव्य अब तक बने हैं या आगे बनेंगे उन्हें भी हिन्दी भाषा में लाने का कार्य शेष है।

ये सब कार्य खड़ी बोली के माध्यम से पूरे करने होंगे। इन्हें हम उस कोटि में रखते हैं जो एक केन्द्र से किये जा सकते हैं। इन कार्यों के करने में न बहुत-से केन्द्रों में बहकने की श्रावश्यकता है श्रीर न जन-पदों की पगडंडियों में रास्ता भूल जाने की। यहां हमारे मित्र सब प्रकार को श्राशंकाश्रों से एकदम सुरिच्चत रहकर हिंदी के गौरव की वृद्धि कर सकते हैं।

# जनपदीय कार्यरूपी दूसरा पच

ऊपर निर्दिष्ट केन्द्रीय एकता के स्रातिरिक्त साहित्य-निर्माण का दूसरा पद्म भी है जिसमें बहुत-से केन्द्रां में फैल कर हमें साहित्यिक स्रौर सांस्कृतिक कार्य को उठाना है। इनका चेत्र जनपदों की छोटीसी प्रशांत भूमियां हैं। यहां चारा स्रोर विभिन्नता का साम्राज्य है। स्राकाश के तरेयों की छोटी-सी िक्तलिमल की तरह साहित्यिक यहां चमक रहे हें। वर्षा की बूँदों की तरह लोकगीत, कहानी, मुहावरे, शब्दों की प्रतिच्लण यहां दृष्टि हो रही है। वृद्ध स्रोर वनस्पति स्रपना संदेश मुनाने को स्राकुल हैं। गाती हुई कोयल का स्वर साहित्यिक को स्रानी स्रोर खींच रहा है। एक छोटा-सा हरा तृण शंखपुष्पी के जैसे श्वेत फूल की पगड़ी बाँधे स्रपनो चांपाल पर चांधरी बना बैठा है। उसकी बात सुनने का निमंत्रण हिन्दी साहित्य के कानों में स्रभी हाल में स्राकर पहुंचा है। उसका नाम, धाम, प्राम, पता पूछुने के लिये यदि स्रापके साहित्यिक जाना चाहते हैं तो कृपया उनको रोकिए मत, स्राशीर्वाद दीजिए। इसमें

श्राप दोनों का सौभाग्य छिपा हुश्रा है। जनपदों में जीवन की धारा श्रवतक जो बहती श्राई है उसके यशोगान को पुर्यश्लोका सरस्वती जब हमारे साहिस्थिकों के कंठ से गूँ जेगी तब उसके घोष से हमारे कान युगों की बिधरता को परिस्थाग करके जी उठेंगे। जनपदों में एक बार मारुभूमि का दर्शन श्रपने साहिस्थिकों को करने तो दीजिए, श्राप सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि पूरे सो वर्ष तक हमारी श्रांखों के साथ उसका सस्यभाव बना रहे जिससे मातृभूमि के पूरे सोन्दर्य श्रोर 'समग्र' स्वरूप को देखने की हमारी लालसा श्रायुपर्यन्त पूरी होती रहे।

#### : १३ :

### साहित्य-सदन की यात्रा

चिरगाँव का साहित्य-सदन मेरे जैसे नई पीढ़ी के हिन्दी पाठकों के लिये एक तीर्थ है। स्कूल के शिल्लाम्यास के समय ही जब काव्य से श्रानन्द प्रहण करने का नया उन्मेष हो रहा था, मेरे साहित्यिक मानस को श्री मैथिलीशरणजी गुप्त के जयद्रथवध श्रीर भारत-भारती से रस का श्रपूर्व श्रनुभव प्राप्त हुन्ना था। कालान्तर में परिस्थित ने उस त्राकर्षण को एक गाढ़ा रूप दे डाला श्रीर मुक्ते गुप्तजी को श्रपने श्रित-सिनकट बन्धु श्रीर घनिष्ठ मित्र के रूप में प्राप्त करने का सीभाग्य प्राप्त हुन्ना। साहि-त्य-सदन देखने की इच्छा बनी हुई थी। श्रम्त्वर १९४३ के श्रन्त में गुप्तजी के भतीजे श्री वैदेहीशरणजी के श्रामन्त्रण पर कुछ शिलालेख देखने के लिये चिरगाँव की यात्रा का सुयोग मिला।

३० श्रक्त्वर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मैंने चिरगाँव के लिये प्रस्थान किया। साहित्य-सदन की यात्रा के उद्दिष्ट पथ पर जाते हुए न जाने किस श्रद्धष्ट संयोग से लखनऊ स्टेशन पर हो मुक्ते रस के चमत्कार का एक साचात् श्रनुभव प्राप्त हुआ। एक सम्भ्रान्त युवती श्रपने पित को जो सम्भवतः किसी विकट यात्रा पर जा रहा था, बिदा देने श्राई थी। बिदा करके श्राँसुश्रों से छलकते हुए नेत्रां को जब वह पांछने लगी तक उस दृश्य को चलती हुई गाड़ी में से देखकर मेरा दृद्य भीद्रवित हो गया, किसी रस के स्पर्श मे श्राकर नेत्र सजल हो गए। किस कारण से ऐसा हुआ। इस प्रश्न पर कुछ देर के लिये ध्यान ठहर गया। करण रस का उद्रे क उस स्त्री में हुआ। था। उसको देखकर दर्शक का सदृदय मन रस-सिन्धु के साथ जुड़ गया। सदृदय मन में ही रस उमड़ता है। सदृदयता जितनी श्रिषक मात्रा में होगी, रस का श्रनुभव भी उतना ही तीव

होगा। सद्घदयता ही रस ग्रहण के लिये व्यक्ति की सच्ची योग्यता है।

किसी व्यक्ति-विशेष में रस का उद्रे क हुआ। सहृदय ने उसको देखा, उसका अनुभव किया। फलस्वरूप उसका परिमित मन जो स्थूल भावों में निबद्ध था, उन स्थूल भावों से छूट कर सर्व-व्यापक रस के साथ जुड़ गया। रस सब काल में सर्वत्र व्यात है। भारतीय आचायों की दृष्टि में सब जगह प्राप्य वस्तु यदि रस है और आनन्दानुभूति उसका लच्च ए है तो रस और ब्रह्म एक ही होंगे। इसीलिये 'रसो वै सः 'की परिभाषा बनी होगी। रस एक प्रकार से अनिर्वचनीय वस्तु है। वह स्वसंवेद्य है, शब्दों में रस अपरिभाष्य है। सर्वत्र भरा हुआ रस-समुद्र एक है, पर उसकी तरंगों में भेद हं, उसके रूप या स्वाद भिन्न-भिन्न हैं। ये ही भेद काव्यों के आठ या ना रस हैं। एक रसाप्लुत रस-सिंधु के पारस्परिक भेदों की आलंकारिकों ने बारीक छान-बीन की है।

काव्य में रस के त्रालम्बन जो यत्त-यित्ताणी हैं वे भूतकाल की वस्तु बन जाते हैं अर्थात् उनका भौतिक रूप काल से पिरिमित होता है। परन्तु उनकी कथा के काव्यमय वर्णन से रिसक सहृदय के मन में भी रस का सोता फूट पड़ता है। रस के पारखी किव और सहृदय त्रालोचक होते हैं। किव रस-सिंधु के साथ तन्मय होकर उसे दूसरों के लिये सुलभ करता है। अपूर्त रस को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना किव का कौशल है। रस की किया प्रतिक्रिया को किव की सूदम दृष्टि ताड़ लेती है। वह द्रावक और मार्मिक स्थलां को सामान्य वर्णनों से अलग जान लेता है और उनके वर्णन में रस-पोष के लिये अपनी काव्य-शक्ति का उपयोग करता है। रस का जन्म, उद्बोधन, परिपाक, पोष और उससे प्राप्त होने वालो फल निष्पित्त की पहचान और परख ही सच्ची काव्य-आलोचना कही जा सकती है।

इस प्रकार साहित्य-सदन की यात्रा के लिये प्रस्थान करते ही रसा-त्मक ऋनुभव की एक प्रतीति सामने ऋा गई। इन्हीं विचारों से तरंगित मन को लिये हुए सायंकाल के समय साहित्य-सदन के उदार प्रांगस्य में पहुँच गया। गुप्तजी की बैठक का विस्तृत ऋाँगन दर्शक के मन को सबसे

मानस को जैसे विश्राम मिलता है ।

पहले प्रभावित करता है। प्रातःकाल की शीतकालीन धूप से भरा हुन्ना यह प्रांगण देवां के लिये भी स्पृहा की वस्तु है। किसी सारस्वत लोक से कितने रमणीय विचारों के विमान इस पुण्य-भूमि में उतरे हैं। यहाँ ही गुष्तजी ह्यार उनके छोटे भाई सियारामशरणजी ने द्यानवरत काव्य-साधना के द्वारा त्रपने जीवन को कृतार्थ किया है। पूर्वाभिमुखी त्रास्थान मण्डप में खिलखिलाते हुए गुप्त-बन्धुत्रों की कल्पना दर्शक की प्रिय वस्तु है। गुप्तजी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मानवता है। वे श्रन्तर-बाहर से मानवी प्रतिष्ठा श्रीर मानवी सरलता के पुजारी हैं। स्वयं उनका स्वभाव नितान्त सरल है, पर दूसरों को प्रतिष्ठा देने में वे सबसे ह्यागे रहेंगे। वे श्रत्यन्त कुशाय बुद्धि हैं श्रीर च्या भर में बात की गूट्ता को ताड़ जाते हैं। उनकी स्मृति-शक्ति भी श्रच्छी है। इतनी श्रिषक काव्य-साधना करने पर भी जान पड़ता है कि उनके पास समय का श्रद्धट मण्डार है। साहि-त्य-गोष्ठी श्रीर साहित्यकों के साथ ठहाके की हँसी से गुप्तजी के थके हए

हिन्दी-साहित्य की प्रगति श्रोंर साहित्यिक जगत् की प्रवृत्तियों के विषय में गुप्तजी को मैंने बहुत सचेत पाया। श्रपने काम को करने के बाद भी उनमें इतनी शक्ति बच रहती है कि वे इस प्रकार की गति-विधियों से श्रपने श्रापके पिरिचित रख सकते हैं। साहित्य-सदन को चार दिन की गोष्ठी में बुन्देलखएड के लोक-साहित्य श्रोर जनपदीय-जीवन की काफी चर्चा रही। उन दिनों गुप्तजी के बड़े भाई रामिकशोरजी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित जातकों का हिन्दी श्रनुवाद पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जातकों की कितनी ही कहानियाँ श्रपने जनपदीय रूपान्तर में वहाँ प्रचलित हैं। उदाहरण के लिये पाली नाम-सिद्धि जातक (संख्या ६७) से मिलती हुई यह कहानी उन्होंने सुनाई—

एक जनी के घरवारे को नाव हतो ठनठन राय । बाकों जो नाव बुरी लगत तो । नाव बदलबे के लाने बाने कीनउ श्रब्छी नाव ढूँ टै चाझो । तब वा ढूँ टन को निकरी। एक जनो लकरियन को बोभ्र लए जा रख्नौ तौ। बाको नाव हतो धनधनराय। एक जनों मर गद्भौ तौ ख्रौर बाकी ख्ररथी जा रई ती, बाको नाव हतो ख्रमर।

लुगाई ने जो सब देख सुनके मन में सोची के नाव सौ कऊँ श्रावत जात नई श्रा श्रीर जा कई—

(यह गाथा मैथिलीशरणजी ने स्वयं सुनाई थी)। लकरी बेचत लाखन देखे, घास खोदतन धनधनराय। श्रमर हते ते मरतन देखे, तुमई भले मेरे ठनठनराय॥

पाली में यह गाथा इस प्रकार है :—
जीवकञ्च मतं दिस्वा,
धन पालिञ्च दुग्गतं ।
पन्थकञ्च वने मूढं
पापको पनरागतो ॥

श्चर्यात् पापक नाम का एक व्यक्ति श्चन्छे नाम की खोज में घर से निकला। पर मार्ग में जीवक नामधारी व्यक्ति को उसने मरा हुश्चा देखा। धनपाली नाम की दिद्ध दासी को कमा कर न लाने के कारण पिटते देखा। पन्यक नाम के व्यक्ति को वन में रास्ता भूल कर भटकते हुए देखा, यह देखकर पापक फिर घर लौट श्चाया।

इसी प्रकार रोहिंग्गी जातक (सं०४५) का यह रूप श्री रामिकशोरजी ने उद्घृत किया:—

१ बम्बई संग्रहालय के ऋष्यत्त श्री रण्छोडलाल ज्ञानी से लोक में प्रचलित गाथा का यह रूप मुक्ते सुनने को मिला: —

लच्मी तो कंडे चुने, भीख मंगे धनपाला। श्रमरसिंहतो मरगए, भले बिचारेठनठनपाला।

एक लुहार हतो। बाने एक मजूर घन घालवे की राखी श्री बानें। बानें कई के जिते हम हाथ से बताउत जाँय उतइ घन घालत जाय रे बानें ऐसी हैं करी। एक बेर लुहार के मूँड़ में कुकी रू लगी। कुकाबे कों जैसई बाने मूड़ी पे हाथ घरी तैसई बाने उतई धमाक सें घन दें मारो। लुहार बिचारो होई को होई देर होगी।

मैंने श्री रामिकशोरजी से प्रार्थना की कि इस प्रकार की जातक कहानियों का जो बुन्देलखएड में श्रव भी प्रचलित हैं वे एक संग्रह तैयार कर लें। कहाँ दाई सहस्र वर्ष पहले का जातककालीन भारतवर्ष श्रौर कहाँ बीसवीं शती का लोक-जीवन—दोनों में कितना व्यवधान है, पर फिर भी लोक में सुरिद्यित साहित्यिक परम्परा कितनी बलवती है कि उसकी श्रद्धट परम्परा श्राज तक बनी हुई है। श्रवन्त ज्ञान का संरद्धण करने वाले लोक को शतशः प्रणाम करना उचित है।

इस साहित्यिक गोष्ठी में मुक्ते बुन्देलखएड के कुछ टेंड शब्दों की निकट से जानने का अवसर मिला। गुतजो ने साकेत में सीता के वेष का वर्णन करते हुए जब वे बुन्देलखएड की सीमा में पधारीं उन्हें खड़ा कछीटा लगाए हुए चित्रित किया है। उन्होंने बताया कि यह शब्द केवल स्त्रियों के पहराव के लिए प्रयुक्त होता है। घाघर या लहँगे को उंसकेर घुटने तक कँचा करने को खड़ा कछीटा कहते हैं। जंघा तक कँचा उंसकेरने का नाम पूरा कछीटा है। पुरुषों की घुटने तक की घोती के लिये घुटना शब्द है। कुँवारी कन्या और विवाहिता वधुओं के वेष में भी अन्तर है। कन्याएँ आँचल को कँघेला रूप में कंघे पर डाले रहती हैं। बहुए आँचल को बगल के नीचे से ले जाकर खोस लेती हैं।

बुन्देलखएड में सती स्मारक-स्तम्भ अनेक हैं। इन्हें गाँव की भाषा में सत्ती-सत्तन के चीरा कहते हैं। इन सती पत्थरों पर नीचे 'दो पुतरियाँ' (स्त्री-पुरुष की आकृति) श्रोर ऊपर 'चन्दा सूरज' बने रहते हैं। इसी यात्रा में मोठ से कुमराद श्रोर कुमराद से निमोनिया गाँव तक हमने कई सती स्मारक देखे। उनके लेखों में स्थानीय इतिहास की सामग्री मिला सकती है। गुप्तजी ने बुन्देलखंड का परिचय देते हुए टपरियों ग्रीर डांगों का वर्णन किया। पहाड़ी डाँग (वे जङ्गल जिनमें शिकार ग्रादि मिलता है ग्रीर घरती जब इ-खाब इ होती है) इस प्रान्त की विशेषता हैं। वीर चित्रियों की युद्ध-नीति को निर्धारित करने में डाँगों का प्रमुख भाग था। उन रचित जङ्गलों के लिये जिनमें घास रखाई जाती है बुन्देल-खाएड में 'कूँ द' शब्द प्रयुक्त होता है जो संस्कृत 'रुद्ध' का प्राकृत रूप है। डाँगों में भूरभुक घास बहुतायत से देख पड़ी जिसे पशु भी नहीं खाते।

वैश्य होते हुए भी जिस प्रकार गांधीजी की उपजाति मोढ है उसी प्रकार गुप्तजी गहोई उपजाति में हैं। गहोई प्राकृत गहवई ऋौंग संस्कृत गहपति का रूप है। गहवई या गहपति वैश्यों का उल्लेख ईस्वी सन् के ऋास-पास के ब्राह्मी लेखों में ऋाया है (ल्यूडर्स लेख सूची सं० १२४८; इसी सूचो के लेख-संख्या ११४१ में मुधिकय या मोढ जाति का भी उल्लेख है)। मध्यकालीन शिला-लेखां में गहवई वैश्यों का बहुत प्रभा वशाली वर्णन मिलता है। गहोइयों के लिये कहा जाता है—

## बारह गोत बहत्तर श्राँकने

श्रर्थात् इनमें बारह गोत्र श्रीर बहत्तर श्राँकने या उपनाम होते हैं। हमारे गुप्तजी का श्राँकना या जातीय उपभेद 'कनकना' है। चिरगॉक के समीप ही वेत्रवती नदी पर एक सुन्दर बाँघ बाँघा गया है जिसे पारीछा वंधा कहते हैं, गुप्तजी के साथ इस बाँघ की भी यात्रा की। इसमें तीनसौ श्रठारह फाटक हैं। नदी के बीच में एक निर्जन टापू भी पड़ गया है जिसके लिये यहाँ 'गोदा' शब्द प्रचलित है। यह स्थान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत रमणीय है। पारीछा से उजियान गाँव तक कई मील में श्रपार जल-राशि से भरा हुआ ताल फैला हुआ है।

बात-चीत के सिलसिले में हमने श्रिहिच्छुत्रा की खुदाई में प्राप्त गुप्त-कालीन मिट्टी के सुन्दर बासनों की चर्चा की । प्राचीन भांडों के वर्णन के लिये हिंदी में उपयुक्त नामों की बड़ी श्रावश्यकता है । कई स्थानों से नाम सहित बर्तनों की ब्राकृतियों का संग्रह करना पड़ेगा। साहित्य-सदन से भी हमें कुछ शब्द प्राप्त हुए। पारा (सरैयाँ), कुपरा (परात, संकर्पर), गौरैया (गौरा नामक मुलायम पत्थर की बनी छोटी कूँडी), घेंडा घंडी (घी का बर्तन, घृतभाण्ड), मटेलनी, बरौसी (ब्राग रखने की तौली), दियट, मोना (बड़ा घड़ा), चरुत्रा, मटका, अधमुद्रा, डहर, कुठला-कुठिया —ये कुछ नाम हैं जिनकी वैज्ञानिक स्थिति सचित्र ब्रौर तुलनात्मक ब्राध्ययन के बाद निश्चित करनी पड़ेगी। इसी प्रकार के नाम ब्रौर भी कई स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। मिलया के विषय में जब मैंने बताया कि यह संस्कृत मह्लक का रूप है, जिसका उल्लेख कुषाण्कालीन मथुरा के पुण्यशाला स्तम्भ लेख में ब्राया है तो गुप्तजी ब्राक्षयं से कहने लगे—सच कहते हैं, डाक्टर, बड़ा केत्हल होता है; ब्रौर सिया-रामजी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा—ब्राप तो हमको बहुत पुराना बनाए देते हैं। मैंने कहा—हाँ, यह बात ठीक है, हमारी भाषा का एक-एक शब्द मार्कण्डेय की ब्रायु लिए बैठा है, यही भाषा का श्रमरपन है।

इस गोष्ठी में एक ऐसा शब्द हमारे हाथ लगा जिसने अकेले ही हमारी यात्रा को सफल बना दिया। खेत में इकहा किए हुये पैर (—सं० प्रकर, प्रा० पयर) और पैर की दँवनी से तैयार होने वाली रास (=राशि) की चर्चा करते हुए श्री रामिकशोरजी कह गए कि रास किसान के लिये पिवत्र वस्तु है। उसकी गुदनैटे (गोधन का कंडा) और अकीव्वे के फूल से पूजा होती है और तब रास को किसान 'प्यन' से नापते हैं। रास तोली नहीं जाती थी। आज भी जब तकरी-पसेरी का रिवाज बढ़ गया है। रास पर 'प्या' रख कर उसका पूजन करके कम-से-कम पाँच 'प्या' पहले नाप देंगे तब तराजू का प्रयोग करेंगे। पहले घर-घर में प्या होते थे।

इस प्या शब्द को सुनते ही कान खड़े हो गये । मेरा ध्यान ठहर गया। जैसे कोई पुरानी गुर्त्था सुलभ्क गई हो श्रीर श्राज तक श्रनजाना श्रथं ज्ञात हो गया हो । वास्तविक बात यह थी कि मेरे मन में प्या का संस्कृत रूप भास गया। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी के दो सूत्रों में 'पाय्य' नामक एक मान या नाप का उल्लेख हुन्ना है। किसी कोष से मुक्तें उसका श्रर्थ समक्तने में सहायता न मिल सकी थी। बुन्देलखएडी 'ध्या' संस्कृत 'पाय्य'' का ही श्रपभ्रंश रूप है। पीछे से मुक्ते ज्ञात हुन्ना कि राजपूताने या कालरापाटन में इस नाप को 'पाई' कहते हैं। तोलने के रिवाज से पहले प्रायः पाई से नापकर देने-लेने की प्रथा थी। श्रव तो एक पंजाबी लोकोक्ति में भी इसका प्रयोग मिला है:—

# पाई पासी चंगी। कुडी खड़ाई मंदी।

श्रयांत् िकसीका पाई भर श्रन्न पीसना श्रच्छा, पर लड़की खिलाना श्रच्छा नहीं। प्या पीतल का बना हुश्रा भिगोने की तरह को एक वर्तन होता है। भिगोने में कने। टे होते हैं, प्या में नहीं होते। रास श्रीर श्रन्न के नापने के लिये प्या का प्रयोग श्रन्न भी देहातों में मिलता है। एक प्या देकर सवा प्या लेने के नियम को 'सवाई' कहते हैं। इसी प्या नाप से किसानों को श्रम्ण देने के सम्बन्ध में रामिकशोरजी से एक बड़ी चुभती कहानी भी सुनने की मिली।

जी बख्ते राम जी लाँट के ब्राए लका से जीत के, सो उनने प्रजा-जन से पूछी कि तुम मुखी ताँ रए । सो उनने कई कि महाराज मुखी रए, पर भरत के तिरछान ने माड़ारे। सो उनने पूछी कैसे? का बात भई? सो उनने कई-महाराज, ब्रापके जाबै पै ब्राबर्पण भी सो काल परि गाँ। सो सरकारी बंडा र खुले। किर प्यन से रैयत को ब्रानाज दयो गाँ। जब मुकाल भी ब्रांर हम सरकारी नाज भरिबेकी ब्राए तब तिरछा से नाज लक्षो गाँ। बाके मारे हम मिरेगे।

१ पाय्य-सानाय्य-निकाय्य धाय्या मान हवि र्निवास सामिधेनीषु (सूत्र ३।१।१२६) तथा कंस मन्य रह्म पाप्य कांड द्विगौ (सूत्र ६।२।१२२)। द्विगु समास में 'द्विपाय्य' 'त्रिपाय्य' प्रयोग बनते हैं।

२ बंडा--सरकारी बड़े मकान या कुठार जिनमें अनाज भर कर चिन देते थे। उनमें कई हज़ार मन अन्न आता था। प्रजा में बाँटने के इसका अभिप्राय यह है कि प्रजा को अन्न देते समय तो प्या बर्तन को सीधा रख कर भर कर दिया गया। पर लेते समय भरत ने इतनी दया की कि प्या को तिरछा करके रक्खा गया और उसपर जितने दाने ठहर गये उतने दाने एक भरे हुए प्या के बदले में चुकता ले लिये गये। फिर भी प्रजा को भारी पड़ा। मुक्त लेकर वापिस करना बहुत खलता है। इसी मनोवृत्ति के कारण प्रजा ने भरत की उदारता की भी शिकायत ही की।

इसी यात्रा में गुप्तजी के प्रसादरूप में बुन्देलखएडी 'चम्मू' से हमारा परिचय हुन्रा । यह चम्मू शब्द भी विलक्त्या है । प्राचीन वैदिक 'चमू' का वंशज चम्मू है। 'चम्मू' फूल का बना चौड़े सुँद का लोटा है का नमूना है जो ऋब भी कहीं-कहीं बच गया है। वैसे तो विदेशी प्रभाव ने हमारे लोटों तक की आकृति को अछूता नहीं छोड़ा है । जनपद की प्रशान्त गोद में कला के पूर्णतम नमूने श्रव भी कुछ बच गये हैं, उन्हींमें बुन्देलखएड का चम्मू है । इसका पेटा चीमरी की भॉति का होता है । श्रंग्रेज़ी fluted design के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त यह शब्द हमारे इ। थ लगा — चीमरी की भाति । खरबु जिया फाँकों की तरह के डौल की चीमरी कहते हैं जो कि संस्कृत 'चिमंटिका' का तद्भव रूप है । यह नाम भी भारतीय शिल्प के ब्रालंकरणों की प्राचीन परिभाषात्रों की याद दिलाता है। ये परिभाषाएँ त्राब किसी एक प्रन्थ या कोष में सरितत नहीं रह गई हैं। जनपद साहित्य क्रांर लोक-ज्ञान की परम्परा ही उनकी धात्री .है। जौंसार प्रदेश ऋौर ऋहिच्छत्रा में भी हमें इस प्रकार के कई शब्द मिल सके थे । जनपदी की जीती-जागती परम्परा में से सम्भव है इस श्रम्लय निधि का कुछ श्रंश पुनः प्राप्त किया जा सके।

लिये वे बंडे खोल दिये जाते थे। गोरखपुर ज़िले के सोहगौरा स्थान तथा बोगरा ज़िले के महास्थान गाँव से प्राप्त मौर्यकालीन ताम्रपट लेखां में इस प्रकार के सरकारी कोठारों से ख्रम्न के वितरण का वर्णन हैं।

### : 88 :

### लोकोक्ति-साहित्य का महत्त्व

लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे ख्रौर चुभते हुए सूत्र हैं। ख्रनन्त काल तक धातुख्रों को तपा कर सूर्य रिश्म नाना प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती है, जिनका ख्रालोक सदा छिटकता रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियां मानवी ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि ख्रौर ख्रान्य की किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। लोकोक्तियां प्रकृति के स्फुलिंगी (रेडियो-एक्टिव) तत्त्वां की भांति ख्रपनी प्रखर किरणों चारों ख्रोर फैलाती रहती हैं। उनसे मनुष्य को व्यावहारिक जीवन की गुित्थयों या उल्पक्तों को सुलक्ताने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। लोकोक्ति का ख्राश्रय पाकर मनुष्य की तर्क-बुद्धि शताब्दियों के संचित ज्ञान से ख्राश्वस्त-सी बन जाती है श्रीर उसे ख्रंधेरे में उजाला दिखाई पड़ने लगता है, वह ख्रपना कर्तव्य निश्चित करने में तुरन्त समर्थ बन बाती है।

लोकोक्ति-साहित्य प्रकृति के ज्ञान की भांति सार्वभौम है। न उसका कोई कर्ता है न उसका देश-काल से उतना घनिष्ट सम्बन्ध है जितना स्त्रन्य साधारण साहित्य का होता है। सदा बहने वाले वायु स्त्रीर सूर्य के प्रकःश के समान लोकोक्तियाँ मानवमात्र की संपत्ति हैं स्त्रीर उनके रस का स्रोत सबके लिये खुला रहता है। लोकोक्तियों का रस मंडार स्त्रच्य है। हजारों बार कही-सुनी जाने पर भी लोकोक्ति का जब स्रवसर पर व्यवहार किया जाता है तब उसमें से सदा एक-सा साहित्यिक चोज स्त्रीर स्नानन्द उत्पन्न होता है।

लोकोक्ति साहित्य संसार के नीति-साहित्य (विज्छम लिटरेचर) का प्रमुख स्त्रंग है। भिश्र स्त्रादि प्राचीन संस्कृतियों में भी इस प्रकार के बुद्धिमूलक साहित्य का अञ्छा विकास हुआ था। विद्वानों का विचार है कि बाइबिल में जो Proverbs नामक प्रकरण है, जिसमें व्यवहार-साधक ज्ञान के अत्यन्त प्रदीप्त और परिमार्जित सूत्र पाये जाते हैं, उस पर मिश्र बेबीलन आदि के बुद्धिमूलक नीति-साहित्य (Wisdom Literature) का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। बाइबिल के इस अंश का जो महस्व पहिले कभी नहीं प्रकट हुआ था वह अब तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात हो रहा है।

भारतवर्ष में भी इस प्रकार के नीतिमूलक साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन काल से पाई जातो है। उपनिषद् युग के अन्त में बुद्धपूर्वक सोचने की प्रवृत्ति का बहुत विकास हुआ, जिसकी फलक बैद्ध साहित्य में भरपूर मात्रा में विद्यमान है। वही समय सूत्र-शैली के विकास का भी युग था। लोको कियां अं।र नीति-साहित्य का अत्यधिक मंथन इसी काल में सबसे पिहेशे प्राप्त होता है। कामंदक ने लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने अपनो प्रखर बुद्धि के प्रताप से अर्थशास्त्र के महासमुद्र से नीतिशास्त्ररूपी अभृत का मंथन किया। आर्य चाणक्य बुद्धि के प्रजारी थे। उन्होंने स्वयं मुद्राराच्चस नाटक के आरम्भ में बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कार्य साधने के लिये अत्रक्ती बुद्धि ही सैकड़ी सेनाओं से बढ़कर है बुद्धि की महिमा नन्दों को उखाड़ फैंकने में। सिद्ध हो चुकी है।

एका केवलमर्थसाधन विधी सेनाशतेभ्योऽधिका। नन्दोन्मुलन दृष्टवीर्थमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥

वस्तुतः चाण्यस्य द्वारा प्रदर्शित नीति का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। चाण्यस्य की श्लोकात्मक नीति के त्रातिरिक्त उनका रचा हुत्रा चाण्यस्य सूत्र नामक एक प्राचीन प्रन्थ त्राज भी उपलब्ध है, जिसे कीटिल्य के व्यावहारिक नीति-ज्ञान का मथा हुत्रा मक्खन ही कहना चाहिए। इसके ४७१ सूत्रों में श्रुनेक सूत्र लोकोक्ति शैली के हैं, जैसे—

१. बिना तपाये हुए लोहे से लोहा नहीं जुड़ता (नातप्त स्नोहं स्नोहेन) संघत्ते )

- २. बाघ भूखा होने पर भी घास नहीं खाता ( न चुधार्तोऽपि सिंह-स्तृखञ्चरति )
- ३. कलार के हाथ के दूध का भी मान नहीं ( शौयडहरतम पयोऽप्यवमन्येत )
  - ४. लोहे से लोहा कटता है ( श्रायसैरायसं छेद्यम् )

५. उधार के हजार से नकद की कौड़ी भली (शव: सहस्रादश काकिणी श्रेयसी, धार्म)। इसी कहावत का चाणक्य सूत्र में एक रूपान्तर यह है—श्वो मयूरादश कपोतो वरः (धार्श) कल के मोर से त्राज का कब्तर त्राच्छा है। ये दो सूत्र उस युग के प्रतिनिधि हैं, जब परोत्त की बनिस्वत प्रस्यच् जीवन के प्रति जनता को त्राधिक सचेत किया जा रहा था। ये दो सूत्र नगद धर्म की त्राधार शिला बताते हैं। वास्यायन के 'कामसूत्र' में सस्य ही इन्हें लोकायत दर्शन से सम्बधित कहा गया है त्रोर वहां 'श्वः सहस्रादशकांकिणी श्रेयसी' का रूप इस प्रकार है—

### वरं सांशयिकाञ्चिष्कात् श्रसांशयिकः कार्षापण इति लोकायतिकाः।

निष्क सोने का सिक्का था श्रीर कार्षापण चाँदी का। सूत्र का भाव यह है कि खटके वाले निष्क से बिना खटके का कार्षापण श्रव्छा है। निष्क श्रीर कार्षापण ईस्वी पांचवीं शताब्दी पूर्व में प्रचलित थे। श्रतएव इस कहावत की श्रायु लगभग उतनी प्राचीन तो श्रवश्य होनी चाहिए। उधार के मोर से नगद का कबूतर श्रव्छा है, इसी भाव का कायाकल्प हिन्दी की 'नौ नगद न तेरह उधार' कहावत में श्राज भी मौजूद है।

प्राचीन पाली, प्राकृत श्रीर संस्कृत ग्रन्थों में भारतवर्ष के बुद्धि-परायण साहित्य की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है। उसका व्यवस्थित श्रध्ययन श्रीर उसके क्रमिक विकास का श्रनुशीलन बहुत ही रोचक हो सकता है। सर मानियर विलियम्स ने श्रपने संस्कृत कोष की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि श्रपने नीति-शास्त्र की चतुरता में भारतवासी संसार में ऋदितीय रहे हैं। भहाभारतादि प्रन्थों में व्यावहारिक बुद्धि से सम्बन्धित नीति-शास्त्र की सामग्री का ऋतुल भएडार है। उसकी परम्परा संस्कृत से प्रांतीय भाषाऋगें में होती हुई हमारे समय तक ऋदूट चली ऋगई है।

इस नीति-शास्त्र का बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रंश संस्कृत न्यायों के रूप में प्रचलित था। काकतालीय, श्रजाकृपाणीय, श्ररण्यरोदन, श्रन्धद्पेण श्रादि सेंकड़ों न्यायों के रूप में संस्कृत की चुस्त कहावतें ही पाई जाती हैं। लौकिक न्यायांजलि प्रन्थ के तीन भागों में जैकब नामक विद्वान् ने श्रपने पचास वपों के श्रध्ययन के फलस्वरूप इन प्राचीन न्यायों पर बहुत ही सुन्दर सामग्री का संकलन किया था। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत श्रोर प्राकृत लोकोक्तियों का काल कमानुसार संकलन श्रोर संपादन श्रभी होना बाकी है। हिन्दी एवं श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रों में प्राचीन न्याय श्रीर लोकोक्तियों का उत्तराधिकार बहुत श्रंशों में यथावत् चला श्राया है। राजशेखर का 'इत्थकंकणं किं दृष्पयेण पेक्खीश्रदि' (कपूर्मजरी ११६८) हिन्दी में 'हाथ कंगन को श्रारसी क्या', इस सुन्दर श्रीर चुस्त रूप में जीवित है। इसी प्रकार श्रीर भी न जाने कितना लोकोक्ति-साहिस्य प्राचीनकाल की विचार-पटुता को लिए हुए श्रवीचीन कहावतों में घुल-मिलकर बचा हुश्रा है।

प्रस्तु साहित्य के अन्य अंगों की भांति लोकोक्ति-साहित्य का भी विस्तार और विकास होता है। हिन्दी भाषा में समय और परिस्थितियों

<sup>?</sup> In some subjects too, especially in poetical descriptions of nature and domestic affection, Indian works do not suffer by a comparison with the best specimens of Greece and Rome, while in the wisdom, depth and shrewdness of their moral apothegms they are unrivalled, p. xxi.

के फेर से हजारों नई लोकोक्तियां बन गई हैं । विशेषकर जानपदी भाषा में तो कहावतों का ऋभी तक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान बना है। यद्यपि हिंदी भाषा की कहावतों के कुछ संग्रह श्रीर कोष इधर प्रकाशित हुए हैं, विशेषकर फैलन ने हिन्दी कहावतों का एक बहुत ही परिश्रम-साध्य संग्रह तैयार किया था ° फिर भी इस दिशा में अपभी बहत कुछ कार्य बाकी है। मराठी, काश्मीरी<sup>२</sup> पंजाबी, पश्तो, बंगला, उडिया, तामिल श्रादि भाषात्रों में भी लें।कोक्तियों के ऋपने-ऋपने संग्रह प्रकाशित हए हैं. परन्त वैज्ञानिक रीति से इस विषय पर ऋभी तक किसी भाषा में किसी बहुत अध्ययन का आयोजन नहीं किया गया । कम-से-कम हिन्दी के लिये तो यह बात सच है कि लोकोक्तियां के एक सर्वांग-पूर्ण ऋध्ययन तक पहुंचने से पहिले प्रादेशिक एवं जनपदीय बोलिया में प्रचलित कहा-वतां के सुन्दर संग्रह तैयार हो जाने चाहिएं। जानपदी बोलियों के श्रध्ययन में जिन साहित्य-सेवियों को रुचि है, वे श्रपने एकाकी प्रयत्न से भी इस दिशा में बहुत कुछ सफल कार्य कर सकते हैं। दो वर्ष हुए, हमने श्रपनी चिरगांव की यात्रा में वहीं के उत्साही कार्य-कर्ता श्री हरगोविन्दजी के पास बुन्देलखंडी कहावतों का एक हस्तलिखित संग्रह देखा था, जिसमें लगभग दो हजार कहावतें थीं। इसकी निम्न-लिखित कहावत पर बन्देल-खएडी भाषा की कितनी सुन्दर छाप है-

### श्रक्कल बिन पूत कटेंगर से। बुद्धी बिन बिटिया डेंगुर सी।

Resident Fallon's Dictionary of Hindustani Proverbs: Including many Marwari, Punjabi, Magahi, Bhojpuri, and Trihuti proverbs, sayings, emblems, aphorisms, maxims, and similes (1886).

Rev. J. H. Knowles (885), explained and illustrated from the rich and interesting folk-lore of the valley.

कठेंगर = किवाड़ों के पीछे का अर्गल या बेंड़ा।

हैंगुर = उजरक या ईतरी गाय के गते में डाला जाने वाला डंडा ।

कठेंगर या डेंगुर की उपमाएं जनपदीय वातावरण के अत्यन्त सिक्ति कर हैं और ठेठ साहित्य की दृष्टि से उनमें कितना अधिक रस भरा है ! बुंदेली की तरह अवधी, भोजपुरी, बाँगडू, मेरठ की कौरवी और पहाड़ी आदि बोलियों की कहावतों पर भी कार्य होने की आवश्यकता है । इनकी सिम्मिलित सामग्री के आधार पर ही हिन्दी लोकोक्तियों का विशद तुलनात्मक संग्रह किसी समय तैयार किया जा सकेगा। यह बात भी जानने योग्य है कि कहावतों का जितना गहरा सम्बन्ध बोलियों से रहता है उतना साहित्य की भाषा से नहीं। कहावतों को लोक में बोल-चाल की ठेठ भाषा की सची पुत्रियां कहा जा सकता है। उनके सवांगपूर्ण संग्रह के लिये घरों और गांवा में फैली हुई अपनी भाषा की बोलियों को निरन्तर छानने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेषत: स्त्रियों की घरेलू बोलचाल की कहावतों में निजी परिमित जगत् में पनपने वाली भावनाओं की सची भांकी मिल सकती है। मथुरा में एक पंजाबी बहिन की बोली को कुछ समय तक छानने पर मैं निम्नलिखित सुन्दर कहावतें प्राप्त कर सका था—

१--सिरौं गंजी ते कंवियां दा जोड़ा।

( इसी भाव की बनारसी कहावत उन्हीं बहिन ने सुनाई थी— स्रांखी एकी नाई कजरीठा नोंठे )

२---पाई पीसी चंगी। कुड़ी खड़ाई मंदी।

(किसी का पायली भर त्र्यनाज पीस देना सुगम है, पर लड़की खिलाना टेढ़ा काम है।)

३ -- घर पतली बाहर संगनी ते मेलो मेरा नाम ।

(घर वालों को पतली छाछ श्रौर बाहर वालों को गाढ़ी देकर अपने मेल-जोल की शेखी बघारने वाली स्त्री के प्रति कूटोक्ति है।)

### ४ — सुंथनी दिया साका तैन् दब्बवा माहा। घघरी दिया साका तैन् दुझा दिनां दा फाका॥

( मुथने के संगे सम्बन्धियों ऋर्यात् पीहर वालों को हलवा-माड़ा देना, ऋर घघरी के संगे ऋर्यात् समुराल वालों को दो दिन का फाका कराना )

- र-खसम न पूछे बातड़ी ते फिट्ट सुद्दागिन नाम।
- ६— जिन्ना न्हाती उन्नाई पुन्न रै वे नाईया हौर म सुन्न ।
- (जितना नहा चुकी उतना ही पुन्न हो गया । रह भई नाई ऋौर न मूँड़) ७——श्रग्गे नी सामान, नी जड़ाऊ छक्का ।

टप चढ़ी समान की करे महरुखा॥

(पहिलो से ही चीज-बस्त नहीं है, श्रब कूद कर श्रासमान पर चढ़ गई, मुहल्लो वालो क्या कर लेंगे श्रर्थात् पूरी निर्लजता धारण करली)

८--- उज्जिद्यां भरजाइयां वली जिनां दे जेठ।

( जिनके जेठ रखवाले हों भौजाइयां उजड़ी जानिये )

र-सुरते पुत्तर दा मुँह चुम्मियाँ।

ना मांदे सर इसान नव्यौ देसर इसान ॥

( सोते लड़के के चूमने (प्यार प्रकट करने ) से न मां पर श्रह-खान, न बाप पर )

१०-सेबी पाई पिन्ननी, ना मंगनी ना घिन्ननी।

(भिलमंगिन (पिन्ननी) को सहेली बनाने से न कुछ लेना, न देना, (धिन्नना = ग्रहण करना) ऋर्थात् भाजी बायने का त्यवहार न चल सकेगा, यह उक्ति धन्नी पोठो-हार की है)

११ — बाज तेल ना बलन मसालां। बाज प्रेम ना हाँई।

( बिना ( बाज ) तेल के मशाल नहीं जलती, बिना प्रेम के आह नहीं निकलती )

१२—मरगे सांई दे खोक । ना हिरख ना मसोस । ( उनके मरने का किसीको सुख दुःख नहीं । ) १३--जून फिट्ट के बांदर श्वर मनुष्य फिट्ट के जांजी।

( स्रादमी स्रपनी जून खोकर बन्दर के रूप में जन्म लेता है, मनुप्य बिगड़कर बराती बन जाता है।) बरातियों को तीन दिन जो मस्ती चढ़ती है, उसपर करारी चुटकी ली है।

१४--गुरू जिना दे टप्पने, ते चेले जान शङ्प्प ।

(जो गुरू कूदना जानते हैं, उनके चेले मुख्डक मारना जानते हैं।)। हिन्दी में, गुरू गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो गए।

१४-मोच्छे जट्ट कटोरी लब्भी पानी पी-पी श्राफरियां।

( स्रोछे जाट को कटोरी मिल गई तो पानी पी-पीकर स्रफर गया ।)

इसी प्रकार श्रपनी स्त्री के मुख से ठेठ मेरठ की बोली की करीब साठ कहावतें दो-तीन वर्ष के भीतर मैं लिख सका था, जो श्रम्य किसी प्रकार प्राप्त न हो सकती थों। ये उक्तियां नागरिक जीवन से दूर गांव के मनोभावों तक हमें पहुंचाती हैं —

- १-पैरी स्रोदी धन दिपै । जीपा पोता घर खिलै ।
- २-धियों की मां रानी। बुढयांत भरेगी पानी।

(बिटियों की मां रानी होतो है, क्यें कि जवानी में बेटियां उसका काम कर ही जायंगी, पर बुढ़ापे में उसे ऋपने हाथ से काम करना पड़ेगा।)

३---स्वाले-लाले बडम्रल ना। पहरलं-पहरले धीयल ना।

( सास के प्रति उक्ति—जनतक बहुएँ नहीं स्त्रातीं खाने; जनतक बेटियां नहीं होतीं, पहनने का शौक पूरा करले । )

४ —काम काज कू थर-थर कांपे खाने कू मरदानी।

४-- जागी हरुद हुई बरुद ।

( पतली भी कुंवारी लड़की ब्याह होने पर पनप जाती है।)

६ — कदीना कदी तो भेंस पसर कुचत्ती। सो स्वाई पड़ गई 🛭

( पसर=फलने या गर्भ-ध।रण के लिये; संस्कृत उपसर । )

७-- पूरी ना पापदी । पटाक बहु आ पदी ।

( चटपट ब्याह हो जाना।)

म--- श्राग पे कू वारी । खसम निगोड़े के माथे से मारी ।

4--सुसरे कू पड़ी भाजर की। बहु कू विंदी काजर की।

१०-हाथ चूरी न सिर खटूरी। आई मेरी सुद्दाग भाग की पूरी।

( शृंगारविहीन फूहड़ बहू पर व्यंग्य उक्ति )

११--पूत लाड़ाया ज्वारी । धी लाड़ाई नवारी

( ऋधिक प्यार से दोनां बिगड़ते हैं )

१२-जिसके सास ना ऊ करा बड़ी।

जिसके ननद ना ऊ दितार बड़ी॥

(करा - सेवा करने वाली, दितार = देने-लेने वाली)

१३-- घायल कराहवे ना, सेका कराहवे।

१४—के इजरियाई बढ़ते। के घघरियाई बढ़ते।

(इजिश्या=इजार पहनने वाली अर्थात् कुवांरी, घषश्या=घाघर पहनने वाली ब्याही हुई। यह उक्ति छोटी उम्र और बड़ी उम्र की शादी पर है। या तो छोटे का ब्याह करके लड़की को बढ़ने दो फिर पित से मिले, या बड़ी उम्र में शादी करके उसे शीव्र पित से मिलने दो )

१४--कमाऊ भ्रावें डरते । निसद् भ्रावें बदते ।

१६--गूदिइया मरकोत्ते मारे हुरमत मरे जड़ाई।

(गरीव श्रादमी मरकोला (बहुत मोटी किस्म का कपड़ा) पहन कर चैन करता है, पर रईस शान में पतला कपड़ा पहन कर जाड़ा खाता है।) मरकोली = एक प्रकार का कपड़ा पहिले बनता था, जिसका नाम १७ वीं-१ म्वीं शती के भारतीय वस्त्र व्यवसाय में श्राया है। [देखिए डा॰ राधाकमल मुकुर्जी कृत 'ऐकनामिक हिस्ट्री श्राव इण्डिया, (१६००-१८००)] यह शब्द साहित्य में न बचकर एक कहावत में पड़ा रह गया है।

#### १७-मरे बाबा की पस्सों सी घाँख

(जो मर गया हो उसकी बड़ाई के पुल बांधना।) परसों सी श्राँस, यह उपमा बहुत पुरानी है। एक सहस्र वर्ष पूर्व के भारतीय साहित्य में यह श्रा चुकी थी। राजशेखर ने कपूर मंजरी में 'राश्रणाई पसइ सिस्साई = नयने प्रसृतिसद्शे, २।३८४ उपमान का प्रयोग किया है।

इस प्रकार की न जाने कितनी सामग्री जनपदीय ऋध्ययन की शैली से एकत्र की जा सकेगी। इसका रूप शिष्ट साहित्य के अनुकूल न भी हो तो भी अपने विशाल जीवन के कुछ अन्तरंग पहलुओं को समक्तने में इससे श्रवश्य सहायता मिल सकती है। लोकजीवन का सर्वांगपूर्ण अध्ययन ही अर्वाचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत आता है।

राजस्थान हिन्दी चे त्र के अन्तर्गत एक विस्तृत मू-प्रदेश है जिसमें मेत्राड़ी, मारवाड़ी, हाड़ीती श्रीर दूढारी बोलियों के अन्तर्गत विपुल जनपदीय साहित्य विद्यमान है। क्रमशः इस साहित्य की कहावतें, मुहावरे, धातुपाठ, पेशेवर शब्द, कहानी, लोकगीत आदि का संकलन करना राजस्थानी भाषा के भ्रेमियों का कर्तव्य है। यह हर्ष की बात है कि हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर ने इस अरोर पग बढ़ाया है। श्री लच्मीलालजी जोशी ने प्रस्तुत संग्रह में मेवाइ की लगभग १००० कहावतों का संग्रह करके एक आवश्यक अंग की पूर्ति की है। कहावतों का विभाग इस प्रकार है—

| 双        | नीतिपरक                | <b>क्रे</b> ट्र |
|----------|------------------------|-----------------|
| श्रा     | मान्व-प्रकृति सम्बन्धी | १९३             |
| इ        | <b>श्चन्यो</b> क्तियां | 388             |
| har char | जाति-सम्बन्धी          | 50              |
| उ        | इतिहास-सम्बन्धी        | 5               |
| ऊ        | ऋतु-सम्बन्धी           | 5               |
| y        | विविध                  | 88              |
|          |                        | १०३६            |

१ मेवाड़ की कहावतें, भाग १, हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर, जिसकी भूमिकारूप में यह लेख लिखा गया था।

कहावतों के इस प्रकार के विषय-विभाग के सम्बन्ध में मतमेद भी हो सकता है। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपलब्ध सामग्री की परीत्वा की जायगी, विषय-विभाजन की प्रणाली भी स्पष्टतर होती जायगी। परन्तु प्रथम उद्देश्य तो एकबार सामग्री का संग्रहीत हो जाना है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से प्रत्येक कहावत का ऋष्ययन भी ऋावश्यक है। कहावत संख्या १३५।१६६, १७५।४२ ऋौर १८३।७८° में जान शब्द बारात के लिये प्रयुक्त है। यह राजस्थानी भाषा का चालू शब्द जान पड़ता है। मूल में यह शब्द संस्कृत यज्ञ के ऋपभ्रंश जएणा से निकला है—

इसी प्रकार, पोठ्यों = प्रोष्ठ, बैल (१५७।८०); घेह (१४२।२) = दह, हद; भोई (१८०।६२) = भोगिक, हाथो की सेवा के लिये नियुक्त परिचारक (ग्राईन ग्रक्करो में ग्राबुल फज़ल ने इसका वर्णन किया है); भागे = टूटना, सं०भग्न (१६३।११, १५६।६१); किया (१२२।६६) = तिल्ली, सं०प्लीहा। नंग जर्ग्यां ए नानकी, तरे-तरे की बानगी (१२३।१००) कहावत का नानकी (= मां) शब्द बड़ा विलत्त् ए हैं। श्रृण्वेद में सिर्फ एक बार इस शब्द का प्रयोग हुन्ना है—'उपल प्रतिणी नना' (श्रृण्व ६।११२।३) नना ग्रायांत् मां चक्की पीसने वाली हैं। उसके बाद कुषाण काल की शक मुद्रान्नों पर नना देवी का नाम न्नाया है। हिन्दी के नाना-नानी शब्दों में भी नना का ही सम्बन्ध ज्ञात होता है। मेवाड़ी बोली में मां के लिए 'नानकी' शब्द प्राचीन ऋग्वेदीय न्नर्थं का स्मरण दिलाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोलियों में सुरिन्तत

पंजाबी में भी जन्न बरात को कहते हैं। हिन्दी का जनवासा शब्द भी 'जएएए क्सासक' से बना है। विवाह एक यज्ञ समभ्या जाता था, इसो के यज्ञ शब्द बरात के अर्थ में भी प्रचलित हो गया।

श्रनेक शब्दों की परम्परा वैदिक भाषा तक पहुँचेगी। इसी प्रकार के इएड़ (= ईंडरी) श्रोर यून = जून (मूंज की मोटी रस्सी) ये दो शब्द मेरठ की देहाती बोली में जीवित मिले जो श्रीत सूत्रों में प्रयुक्त हैं — श्र्य्य दोनों जगह वही है, पर संस्कृत साहित्य में उनके प्रयुक्त होने का श्रवसर नहीं श्राया। हो सकता है, हिन्दी की दूसरी बोलियों में भी उनकी परम्परा बच गई हो। बैल के लिये पोड्यो शब्द भी सं० प्रोष्ठ का सूचक है श्रीर राजस्थानी भाषा में बच गया है। हिन्दी की श्रन्य बोलियों में वह नहीं पाया जाता है। यह भी वैदिक युग का शब्द है। प्रोष्ठ पद, प्रोष्ठ के पैर के श्राकार वाला—यह एक नच्चत्र का मशहूर नाम था। 'थारे भावे नागलो मारे भावे कतीर' (१५४।६७) का कतीर शब्द प्राचीन ग्रीक Kassiteros श्रीर संस्कृत कस्तीर से सम्बन्धित हैं। 'तुम्हें सीसा श्रब्छा लगता है, हमें रांगा—श्रपनी-श्रपनी रुचि है।'

इस प्रकार के अन्य अनेक शब्दों की, जो कहावतों में नगीनों की तरह जड़े रह गए हैं, धात्रो जनपदी बोलियां हैं। उनके स्वरूप का उदार करना साहित्यिकों का कर्तव्य है। इस संग्रह की कहावतों में अनेक शब्द ठेठ राजस्थानी भाषा के भी हैं, जैसे लांटी, पगरखी (१९८०) आदि। हमारी (१६१७), टेटा (१८८०), मांठी (१३४।१५६) आदि। हमारी सम्मति में ऐसे सब शब्दों का एक कोष इसी प्रकार की पुस्तकों के अन्त में होना आवश्यक है। इससे पुस्तक की वैज्ञानिक उपादेयता बढ़ती है।

लोकोक्तियों का त्रार्थ निर्देश करने के विषय में इस बात का सदा स्मरण रखना चाहिए कि भावार्थ से पहले शब्दार्थ त्रावश्य स्पष्ट करके लिखा जाय। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भावार्थ शीव्र ध्यान में त्राने से शब्दार्थ का स्पष्टीकरण छूट जाता है। यथा, 'रोटी खावे मक्की की घर बढ़ाई मारे कांसा की', (१२१।६०) उक्ति में कांसे की बड़ाई मारने का भावार्थ है लम्बी-चौड़ी तारीफ करना, पर शब्दार्थ है कांसे के बर्तनों में परोसे हुए श्रेष्ठ-सुन्दर (या राजकीय) भोजन की प्रशंसा

करना। लोकोक्ति १४५।२२ का शब्दार्थ स्पष्ट है। लोकोक्ति १३२।१४६ में भींजा पाहुना क्यों मंगी बराबर है, यह स्पष्ट होना चाहिए। श्रथवा १६१।६ में किव श्रोर चित्रकार को भी पांच नरक के द्वारों में गिनने का क्या हेतु है, यह जानने की इच्छा रहती है। सुन्दर स्त्रियों के प्रति चित्र श्रोर किवता द्वारा राजाश्रां को उकसाने के कारण शायद वे निन्दा के पात्र समभे गए। लोकोक्ति १६६।२ में नगर-सेठ की ऐतिहासिक घटना की श्रपेद्वा व्यंग श्रिधक प्रवल जान पड़ता है श्रीर यह ऋण लेकर मौज करने वाले किसी नादिहन्द की उक्ति जैसी लगती है। श्रर्थ की दृष्टि से निम्न लोकोक्ति विशेष ध्यान देने योग्य है——

म्नासोजां का तावड़ा में जोगी वेग्या जाट। बामण वेग्या सेवड़ा, ज्यों बाएया वेग्या भाट॥ (१८८।२)

पुस्तक का ऋर्य 'ऋाश्विन मास में धूप तेज पड़ती है। उसमें फिरने से जाट जोगी, ब्राह्मण सेवक ऋौर महाजन भाट जैसे हो जाते हैं।' ठीक नहीं है।

यह उक्ति बहुत ही चोखी है श्रीर हमारे जीवन की तीन विशेषः घटनाश्रों पर इसमें चुटीली मार है। इसका पूरा श्रर्थ इस प्रकार खुलता है—

श्राश्विन मास की धूप में जाट जोगी हो जाता है, ब्राइम्ए जैनी बन जाता है, श्रोर महाजन भाट बन जाता है।

१ कुन्नार की करारी धूप में कहा जाता है कि कस्तूरिया हिरन भी काले पड़ जाते हैं। उस घाम में भी जाट खेत में हल चलाता है न्त्रौर कातिक की बुन्नाई के लिये खेत तैयार करता है। उसका वह परिश्रम योगी के पंचाग्नि तापने से कम नहीं कहा जा सकता।

२ ब्राह्मण सेवड़ा बन जाता है। 'सेवड़ा' शब्द का ऋषं सेवक नहीं है। सेवड़ा संस्कृत में 'श्वेवपट' ऋषीत् श्वेताम्बर का ऋपभ्रं श रूप है। जायसी के पद्मावत में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है— सेवरा, खेवरा, बानपर, सिध, साधक, श्रवधूत । श्रासन मारे बैठ सब जारि श्रातमा भूत॥

(हिन्दी शब्दसागर पृष्ठ ३६६८)

कुन्नार महोने के पितृपच में निमंत्रणभोजी ब्राह्मण पायः एक ही बार दिन में भोजन कर लेता है, रात में नहीं खाता। श्राद्ध में जीमने वाले भोजनभट्टों पर किसीने कहावत में क्या ब्रच्छा कूट किया है। इसी संग्रह की लोकांकि सं० १६६।३ 'बामण स्वामी सेवड़ा जात-जात ने मारे' में भी 'सेवड़ा' का यही ब्रार्थ है, 'सेवक' नहीं!

३ कुन्नार में बनिया भाट बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रमौजी फसल की पैदावार से अपने देन-लेन की उघाई करते हुए महा-जन को भाट की तरह किसान आसामियों के लिये मीठे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है।

प्रस्तुत संग्रह में एकत्र सामग्री बहुत रोचक है। कुछ कहावतों में पूरा साहित्य का रस त्राता है, जैसे 'सोडीजी बाजा सिखगार करे' (१८०१६) त्रथवा 'जलारा की जोड़ी घर हूँगर जाय पोढ़ी' (१६३।१०७)। कितनी ही उक्तियां नाषा की दृष्टि से श्रत्यन्त सुन्दर श्रीर गठे हुए (प्रति-म्णात) सूत्रों की तरह हैं, जैसे 'बीज के मपके मोती पोयजे तो पोयजे' १६३।१०८), 'चरखामृत का गटका, मटे चौरासी का भटका' (१६३।१४); बामख को घन सबोड़ा में, घाकड़ को घन जपोड़ा में (१९७।४१) श्रादि। कुछ कहावतें ऐसी हैं जिनमें ठेठ राजस्थानी जीवन या मनोभावों की छाप है, जैसे सरदारों की जान में...... ग्रन्न आसमान में (१८३।७८); रजपूत का दूता घर छाजी का तीजा ने जगानी (१८३-१७६); भोजी मां का डावा बेटा घर डावी मां का भोजा बेटा (१८१-१७६); खोड़ा की जात परात घर रजपूत की जात जमीं (१७०।१८), श्रादि। प्राय: सब बोली श्रीर भाषाश्रों की कहावतों में इस प्रकार के स्था-

नीय श्रोर प्रादेशिक प्रभाव श्रवश्य पाए जायँगे। उनके श्रास्तित्व से लोकोक्तियों के साथ भूमि का निकट सम्बन्ध सिद्ध होता है। जो भूमि सर्वभूतों की घात्री है, जहाँ भाषा के नाना रूप जन्म लेते रहते श्रीर पनपते हैं, वही भूमि युग-युगान्तरों में लोकोक्तियों को जन्म देकर उनका पालन श्रीर संवर्धन करती है। मनुष्य की श्रन्य सब वस्तुश्रों की भांति लोकोक्तियां भी भूत श्रीर भविष्य के साथ श्रद्धट सम्बन्ध रखती हैं श्रीर विकास के श्रविचाली नियमों के श्रनुसार लोक की मानसभूमि में जन्म, वृद्धि श्रीर हास को प्राप्त होती रहती हैं। उनके विकास का श्रध्ययन बहुत ही रोचक श्रीर ज्ञानवर्द्ध क हो सकता है।

#### : १५ :

## हिंदी पत्रकार श्रीर भारतीय संस्कृति

बहुविध श्रमिराम पुष्पों की रमण्यिता को पहचानने की श्रांख श्रौर उनके मधुमय श्रंश को संग्रहीत करने की शिक्त—ये दो ही पत्रकार की सफलता की कुं जी हैं। पत्रकार गीता के 'यद्यद्विभूतिमत्सत्वं' श्लोक को जीवन में प्रत्यच्च करता है। जहां-जहां तेज उसे दिखाई पड़ता है वहीं-वहीं से वह उसका संचय करता है। जहां विभूति—श्री—-श्री—-ऊर्ज का निवास है वहीं पत्रकार की पहुँच है। 'विभूति' चात्र वैभव राजनीति है। 'श्री' ब्राझ-धर्म या संस्कृति है श्रीं र 'ऊर्ज' वैश्य-धर्म या मातिक समृद्धि है। इन्हीं तीनों की उपासना पत्रकार का ध्येय होना चाहिए। ये ही तीन पदार्थ हमारी जनता या राष्ट्र में बसने वाला जन चाहता है।

### विभूति श्रो ऊर्ज प्राण मन शरीर

इनको पुनः तेजस्वी बनाना पत्रकार का कर्तव्य है। राष्ट्र या समाज में इनको प्रदीप्त करने की जहां से सामग्री मिल सकती है उसी दीप्ति-पट को उठाकर प्रकाश का स्वागत करना पत्रकार को इष्ट होन। चाहिए। इसीसे राष्ट्र का प्राण, मन, शरीर पुष्ट बनाया जा सकता है।

हिन्दी-पत्रकार कला तो भारत के भावी पत्रकारों की नींव या प्रतिष्ठा हो सकती है, ग्रगर ढंग से इस कला का संचालन किया जाए। भारत भूमि को देखने, जानने ग्रांर समफाने की जो शुद्ध भारतीय पद्धित है इस समय उसकी त्रावश्यकता है। राष्ट्र-निर्माण में उसकी पदे-पदे ग्रावश्यकता है, जनता भी उसको जानना चाहती है। यदि हिंदी पत्रकार उससे परिचित है तो ग्रंगरेजी पत्रकारों को भी वह सिखा सकता है ग्रोर उसका ज्ञान उन पत्रकारों की ईर्ष्या का विषय बन सकता

🖁 । प्राचीन साहित्य में से कितना राष्ट्र के नवप्राण में पुनः ढाला चा सकता है-इसकी कुंजी हिंदी पत्रकारों के हाथ में ही है। हिंद संस्कृति से भारत के भावी निर्माण में कितनी ऋधिक सहायता मिल सकती है--इसको पहचानकर लेखनी उठाने वाले पत्रकार जिस उत्साह से कार्य करेंगे वह बहुत ही श्लाघनीय होगा। राजनीति, भाषा-निर्माण, पारिभाषिक शब्दावली, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय रंगमंच, कला, संगीत श्रनेक विषयों की भारतीय पदधित का ज्ञान भारतीय पत्रकार के लिये श्रावश्यक है श्रोर हिन्दी का पत्रकार उसका प्रतिनिधि समभा जायगा। मन ने गंगा-यमुना से सींचे जाने वाले मध्य देश के लिये माना है कि यह देश मातृभूमि का हृदय है ऋं।र यहीं से पृथ्वी में चरित्र की शिद्धा फैलो है। यही ऊँचा लद्द्य हिंदी-पत्रकार का होगा। वह भारतीय पत्रकार-कला का मानदंड होगा। उससे ही ऋन्य पत्रकार ऋपना जीवन-रस ग्रहण करेंगे । यह ब्रादर्श मेरे मन में हिंदी भाषा की पत्रकार-कला के लिये है। मन का 'स्वं स्वं चिरत्रं शिक्षेरन पृथिन्यां सर्व माननाः' वाक्य हिंदो-पत्रकार के लिये ऋत्तरशः सत्य है ऋर्थात् भारतीय भाषात्रों के ब्रान्य पत्रकार हिंदी के ब्राग्रजन्मा 'ब्राग्रेत्वर' (यह शब्द श्रयर्धवेद के पृथिवी सूक्त का है ) संपादकों से श्रपने लिये शैली, श्रादर्श, चरित्र ( Code of conduct ) की शिद्धा प्रहण करें । इसके लिये सम्पादकों को साधना ऋार तप की स्त्रावश्यकता है। राष्ट्र का जन्म तप से ही होता है। कहा है:--

> भद्गभिच्छम्त ऋषयः स्वविंदः तपो दीचायुपानिषेदुरमे । ततो राष्ट्रं बत्तमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु॥

'ऋषियों ने कल्याण की कामना से पहले तप ऋौर दी ज्ञा की उपा-सना की । तत्र राष्ट्र ऋौर बल का जन्म हुआ; तब देवों ने उस राष्ट्र को प्रशाम किया।' यह तप किस प्रकार किया जा सकता है। यह तप

ज्ञानमय होगा। ज्ञानमय तप ही हिंदी पत्रकार या सम्पादक के लिये है। श्रध्ययन - निरन्तर श्रध्ययन--श्रपनी बुद्धि के उत्कर्ष से प्राचीन संस्कृति<sup>;</sup> का अनुशीलन ग्रौर फिर अर्वाचीन जगत के लिये उसका प्रकाशन ग्रौर प्रकटीकरण - यही ज्ञानमय तप हिंदी-पत्रकार के लिये है। राष्ट्र क्या है? धर्म क्या है ? राष्ट्र ऋौर धर्म का क्या सम्बन्ध है ? ब्यास के राष्ट्रीय धर्म एवं मन के ऋार काटिल्य के धर्म का ऐहलां किक ऋग्यदय से क्या सम्बन्ध है ? राष्ट्र में बसने वाले जन का क्या स्वरूप है ? मातृभूमि का स्वरूप, उसके भूगोल का परिचय. उसके साथ जन की घनिष्ठ एकता, 'माता भूमि: पुत्रो श्रहं पृथिग्या:' का ग्रर्थ इस प्रकार के ग्रानेक विषया पर हिंदी-पत्रकार का ज्ञान होना चाहिए । यह पृथिवी भूत श्रौर भविष्य दोनों की ऋधिष्ठात्री है। ऋतएव जो कुछ भूतकाल का वरदान है वह भविष्य के काम का कहाँ तक हो सकता है - इस दृष्टि से हमें सन्तत विचार करने की ब्रावश्यकता है। भूतकाल की शक्तियों को भविष्य में विकसित करके राष्ट्र-निर्माण के लिये उन्हें कितना शक्तिशाली बनाया जा सकता है--इसका अनुभव या विचार हिंदी-सम्पादको को होना चाहिए। मेरी दृष्टि में व्यास, वाल्मीकि, कालिदास ब्रादि राष्ट्र के उत्तमोत्तम मस्तिष्कों का सुन्दर ज्ञान हमारे पत्रकारों को होना चाहिए। जितना सशक्त चिन्तन देश में पहले हुन्ना है उससे परिचित हुए बिना हमारी लेखनी में तेज नहीं त्रा सकता। हिंदी का चेत्र विशाल हो रहा है। हिंदी को ऋपने ही देश में ऋन्य भाषाऋं। ऋौर प्रान्तों के साक श्रपना सम्बन्ध विकसित करना है, श्रीर विदेशों के साथ भी श्रन्तरंग परिचय प्राप्त करना है। मैं इस दृष्टिकोण को प्राचीन अध्यवविदीय सांस्कृतिक परिभाषा में 'चातुर्दिश' दृष्टिकोण कहूँगा। नालन्दा महा-विहार के भिष् इस 'चातुर्दिक्' दृष्टिकोगा की उपासना करते थे। सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा श्रीर यबद्वीप तक उनकी चक्षुष्मत्ता का विस्तार या। श्राज हिंदी के चक्षण्मान सम्पादकों को पनः 'चातर्दिश' दृष्टिकोण को

अप्रपनाने की आवश्यकता है। तभी हिंदी अपनी ऊँची आसन्दी पर प्रतिष्ठित होकर कह सकेगी—

वन्मोंऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः 'मैं बराबरी वालों में इस प्रकार बढ़कर हूँ जैसे उगने वालों में सूर्य ।'

श्रद्दमस्मि सद्दमान उत्तरो नाम भूम्याम् । 'मैं भूमि पर सबसे उत्तर हूँ ।' इस ब्रादर्श के लिये हिंदी-पत्रकारों को उद्योग करना ब्रावश्यक है । हिंदी-पत्रकार शिद्धा-प्रतिष्ठान की स्थापना एक ब्रच्छा कार्य है । उसके द्वारा बहुत कुछ प्रगति सही दिशा में हो सकती है ।

कुछ काल तक अंग्रेजी पत्रकारों से हमें अपना मार्ग सीखना भी पहेगा। पर वह शिला प्राण्यवन्त व्यक्तियों के अपने विकास के लिये रस ग्रह्मण करने के समान होगी। उससे हमारी चेतना और कर्मण्यता की वृद्धि हो होगी। अत्राप्य उसमें मुक्ते कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, उस रस-पोष्यण में वास्तविक मूल हमारी अपनी ही आतमा है, जिसे हम एक ज्या के लिये भी नहीं भूल सकते।

### : १६ :

# हमारी उपेचा का एक नमूना

हिन्दी पत्रों के मानस किसी बोक्त से कातर जान पड़ते हैं। उन्हें हिमालय की तरह भारी-भरकम विषयों की चिन्ता रहती है, विदेशां के समाचार भारतीय जनता को परोसने के लिये. वहां के नट-नटी तक की बात छापने के लिये वे छटपटाते रहते हैं। पर गरिष्ठ पारस को हूँ इते-हुँ ढते ऋपनी ही जनता के लिये ऋावश्यक हल के स्वास्थ्यकारी समाचारी की श्रोर उनका ध्यान नहीं जाता । पैरों के नीचे जो हरियाली दूब जीवन-रस से लहलहा रही है उसकी भी तो कुशल-वार्ता पूछनी चाहिए, किसान के नंगे पैरों को स्पर्श करने का सीभाग्य तो उसीको मिला है। क्यों नहीं हमारे पत्र किसान जीवन के भीतर पैठ कर उसकी चर्चा उठाते ? क्यों नहीं उनके स्तम्भों में हमारे देहाती श्रामोद-प्रमोद की बात छापी जातीं ? क्यां नहीं वे ऋपने घरों में ही रात-दिन बीतने वाले जीवन को सवा-रने के लिये ब्रातुर होते ? 'लखनऊ से...' पत्र निकल रहा है। उसके कन्धा पर सारे विश्व के समाचार देने का ऐसा भारी बोक्त लंद गया है कि उसे श्रभी तक श्रपने नगर के जीवन पर एक विशेषांक प्रकाशित करने या साप्ता-हिक संस्करण के रूप में केवल अपने नगर की हो चर्चा उठाने का खब-काश नहीं मिला। यहां कितने उद्यान, उपवन, त्र्यारामवाटिकाएं हैं ? पहले उनके प्रति नागरिकों का क्या भाव था १ स्त्रब क्या भाव है १ कौन उनके प्रबन्ध का उत्तरदायी है ? उनकी हरी दूव के प्रति इतना अपेका भाव क्यों है ? वहां के पुष्प किसके दोष से अपना श्वेत हास खो बैठे है ? वहाँ के फौक्वारों में कब से जल का स्पर्श नहीं हुआ है ? इन प्रश्नों के प्रति ऋौर नागरिक जीवन से संबंधित इनके एकसौ एक बांधव प्रश्नों की स्रोर हमें सचेत करने वाला कौन है ? ""'पत्र का नाम स्रागया है.

इसलिये लिख देता हूँ । उसके सुविशाल कार्यालय से पचास गज पर ही सामने एक सुन्दर फौव्वारा किसी कला-भावुक नगर-प्रतिनिधि ने केसर बाग की चौक की शोभा के लिये कभी बनवा दिया होगा। दिन भर में चालीस-पचास हजार व्यक्ति उसकी परिक्रमा के पथ को छूते हुए निकल जाते हैं। पर हाय, ऋाज कई वर्षों से उस फाँग्वारे ने जल की बूँद के भी दर्शन नहीं किए । वह खड़ा है जीवन के शुष्क दुर्भिन्न का श्राभिशाप लिए। किस अपराधी को वह इसके लिये टंडित करें ? वह मूक है, पर उसकी मौनभाषा का तीच्एा स्वर हमारी सार्वजनिक जडता को पुकार कर कह रहा है। चाहिए तो यह था कि उसमे सूरज की धूप में हँसने वाले कुछ लाल-पीले-सफंद कमल खिलते होते श्रांर नागरिको के खिलखिलाते हुए बच्चों के समान उन कमलों को फव्चारे के उछलते हुए जल के निर्मल छींटे स्नान कराते । पर ज्ञात होता है कि कलहंसां से मुखरित श्रीर नील-पीत कह्लारी से मुशोभित वापियी की कल्पना करने वाले भारतीय मानवां का युग चला गया ऋँ।र उनके नए वंशजां ने ऋभी तक जन्म नहीं लिया। जीवन में चारां श्रोर कला का श्रभाव है। भय है कि कलामय जीवन की मुधि यदि समय रहते न ली गई तो हम सबको जीवन की कुरूपता ग्रस लेगी । सुरूप जीवन ही तो मानव का सबसे बड़ा लाम है : हिन्दी पत्रों की यहां बड़ी भारी राष्ट्रीय सेवा समभी जाएगी कि व समय पर त्रापने जनसमूह को सुरूप जीवन के प्रति सचेत कर दें स्रौर प्रति सप्ताह के संस्करणां में इसकी श्रालख जगाते रहें। यदि हमारे मितिमान संपादको ने त्रापने इस कर्तव्य को भली-भांति समभकर इसके लिये उद्योग की गांठ बांध ली तो न केवल ' ' 'पत्र के पड़ोसी फब्बारे को ही सहानुभूति के चार ऋत्तर मिल जाएंगे, वरन् उसके सैकड़ां सकुदुम्बियों का दुखड़ा भी लखनऊ के नागरिकों के ध्यान में ऋा-जाएगा श्रीर एक लखनऊ क्या, भारत के सारे गाँव श्रीर शहरां के नगरोद्यानों में फूलने वाने पुष्प नए जीवन का स्त्राशीर्वाद पाकर खिलाने

लगंगे एवं उनकी भूमि दूब श्रांर दूधी की हरी बानात से सज उठेगी। उस सजीवता श्रांर खिलखिलाहर में श्रपनी ही स्वस्थ संस्कृति श्रांर सुरूप जीवन की भाँकी हम देखेंगे। ईश्वर करे, हिन्दी पत्रों के नागरिक कर्तव्यों की यह डोडी शीव बजे।

## : 20:

## सम्पादक की आसन्दी

प्राचीन व्यासगिद्यों का नवावतार सम्पादकों की त्र्यासन्दी में हुन्ना है। ज्ञान के गृढ़ स्रथों का लोकहित के लिये जन-समुदाय में वितरण करने वाले प्राचीन व्यासी का उत्तराधिकार ऋवीचीन समादकों के हिस्से में त्राया है। व्यासों ने वेदी की समाधिभाषा का विस्तार त्रीर व्याख्यान करके उस सरस्वती को लोक के कंट तक पहुँचाया। आज विवेकशील सम्पादकों को भी नये भारतवर्ष में ज्ञान-विज्ञान के लिये कार्य सम्पन्न करना है। लोक-जीवन के बहुमुखी पत्तों का श्रध्ययन करके उसके लिये जो कुछ भी मूल्यवान, सर्वभूत हितकारी ऋौर कल्याणप्रद हो सकता है उसे लोक के दृष्टिपथ में लाने का कार्य सम्पादकों का ही है। सम्पादक की दृष्टि श्रपनी मातृभूमि के मैं।तिक रूप को गरुड़ की चक्षुष्मत्ता से देखती है। भूमि पर जो भी जन्म लेकर बढ़ता है उस सबके प्रति सम्पा-दक को प्रेम र्त्रार रुचि होनी चाहिए। पृथिवी के हिमिशिर स्रीर निदयाँ सस्यसम्पत्ति ऋार वृत्त्वनस्पति, मिण हिरएय ऋार खनिज द्रव्य, पशु-पत्ती एवं जलचर, त्राकाश में संचित होनेवाले मेघ श्रांश श्रन्तरित्त में बहने वाले वायु, समुद्र के ऋगाध जल में संचार करने वाले मुक्ता शुक्ति श्लौर तिमिंगिल मन्स्य – सब राष्ट्र के जीवन का ऋभिन्न ऋङ्ग हैं ऋौर सबके विषय में ही सम्पादक को लोक शिक्षण का कार्य करना चाहिए। समुद्र की तलहटी में सोई हुई सीपियाँ श्रपनी मुक्तागशि से राष्ट्र की नवयुवितयों के शरीर को सजाती हैं, अवराय उनके हित के साथ भी हमारे मंगल का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जागरूक राष्ट्र के सम्पादक को उनके विषय में भी सावधान श्रौर दत्तरुचि होने की श्रावश्यकता है। प्रवाल श्रौर मुक्ताश्रों का कुशल-प्रश्न पूछे बिना राष्ट्र समृद्ध कैसे कहा जा सकता है ! जिन समाचार पत्रों के स्तम्भों में पृथिवी से सम्बन्धित सब पदार्थों के लिये स्वागत का भाव है वे हो लोक की सची शिक्षा का कार्य कर सकते हैं।

सच्चे सम्पादक को अपने पैरों के नीचे को भूमि के प्रति सबते पहले सचेत होना चाहिए। अपने घर, गाँव, नगर, प्रान्त श्रांर देश के जीवन के रोम-प्रतिरोम को भक्तभोरना हमारा पहला कर्त्त व्य हो। 'घर खीर तो बाहर भी खीर', घर में एकादशी तो बाहर भी सूना। अतएव विदेशों के समाचार और जीवन के प्रति सतर्क रहते हुए भी हमं निज घर के प्रति उदासीन नहीं हो जाना चाहिए। आज भागुभापाओं के अनेक पत्रा को घरेलू समाचार और जीवन की व्याख्या के लिये एक नए प्रकार की कमंठ दीला ग्रहण करनी है।

सम्पादक की ब्रासन्दी शंकर के कैलास की तरह ऊँची प्रतिष्टा का बिन्दु है। वहाँ से सस्य ब्रीर ज्ञान की धाराब्रो का निरन्तर लोक में प्रवाह होना नाहिए। जागा हुब्रा सम्पादक लोक में नये ब्रलख जगाने का सूत्रपात करता रहता है, कारण कि ब्रीर लोग जहाँ सोते रहते हैं उन विषयों में भी सम्मादक जागता रहता है ब्रीर ब्रपने जागरण के द्वारा लोक के मस्तिष्क को भूली हुई बातों के प्रति जाग्रत् करता है। व्याख्या, सतत् व्याख्या सम्पादक का स्वभावसिद्ध धर्म है। घनीभूत ज्ञान को ता कर क्रीर विस्तृत बनाकर लोक में फैला देना सम्पादक का कर्तव्य है।

सम्पादक की आसन्दी अभय, सत्य, ज्ञान और कर्म के चार पायों पर खड़ी है। व्यक्ति और समाज, देश और विदेश उस आसन्दी के आड़े तिरछे डंडे हैं। लोक की सेवा उसके बैठने का ताना-बाना है। नया उन्मेष, नई कल्पना, स्फूर्ति और उत्साह—ये उस आसन पर आराम से बैठने के लिये गुदगुदे वस्त्र हैं। जन-संवेदना या सहानुभूति और न्याय-बुद्धि, ये सम्पादक की भव्य आसन्दी के अलंकार हैं। इस आसन्दी पर राष्ट्र या मौम ब्रह्म की सेवा के लिये सम्पादक का आसन्दी में जाता है। राजा और प्रजा दोनों की भावनाएँ सम्पादक की आसन्दी में मिली हैं। जब कुशल सम्पादक इस प्रकार की आसन्दी पर बैठता है तब

राष्ट्र का जन्म होता है। राष्ट्र के विस्तार ऋौर रूप-सम्पादन के नए ऋंकुर खिलते एवं नए फूल-फल फूलते-फलते हैं। राष्ट्र की रूप-समृद्धि के साथ साय सम्पादक का तेज भी लोक में मंडित होता है ऋौर चन्द्र-सूर्य की भाँति दिग्दिगन्त में व्याप जाता है। जिस सम्पादक के तप ऋौर अम से राष्ट्र का जन्म ऋौर संवर्धन हुऋा, वही सचा सफल सम्पादक है। उसे ही प्रजाएँ चाहती हैं ऋौर श्रुतियों का यह ऋाशीर्वाद उसीमें चिरि-तार्थ होता है:—

विशस्ता सर्वा वाञ्छन्तु ।

## : 2= :

## ग्रामीण लेखक

## ( पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम एक पत्र )

प्रिय श्री चतुर्वेदीजी,

लखनऊ

€--88--83

(रेल-यात्रा में, बालामऊ)

२२-१०-४३ के पत्र के साथ ग्रापने जो 'ग्रामीण लेखकों की समस्या' शीर्षक लेख भेजा है उसे मैने पढा । श्री चन्द्रभानुजी ने एक श्रावश्यक विषय की श्रोर ध्यान दिलाया है । गांव के साहित्य-सेविधों को ग्रामीण न कह कर प्रारम्भ ही में मैं उन्हें जनपदीय लेखक या जानपद लेखक कहना पसन्द करूँगा । ऋशोक ने ऋपने शिलालेख में गांव की जनता को प्रामीण न कह कर 'जानपद जन' का प्रतिष्ठित नाम दिया है। इसपर ऋापको एक लेख भेज चुका हूं। जनपदों में रहने वाने जो लेखक साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके विषय में हमे उदारता से सोचना चाहिए। लेखक गांव में बैठकर लिखे या शहर मं, दोनों में बन्धुत्व का नाता है । इस सख्य-भाव से कभी-कभी एक लेखक दसरे की सहायता से बहुत उन्नति कर सकता है । जैसे हम व्यावहारिक जीवन में अपने काम साधने के लिये समान रुचि वाले मित्रों को हूँ द लेते हैं, वैसे ही शान के द्वीत्र में समान-शील सखात्रां को प्राप्त करना और भी त्रावश्यक है। इस प्रकार के सम्पर्क के लिये हर एक लेखक को सचाई के साथ प्रयत्न करना चाहिए। सचाई का बर्ताव बहुत स्त्रावश्यक है। यदि लेखक इस विषय में अनिधकारपूर्वक चीत्र में प्रवेश करता है तो उसे इस प्रकार के सख्यभाव या सम्पर्क प्राप्त करने में न केवल असफलता होगी बल्कि निराश भी होना पड़ेगा । श्राप यदि स्वयं कुछ मेहनत नहीं करते तो केवल ऊँचे सम्पर्क से भी कुछ न होगा । इसिलये हर एकं लेखक को स्वयं साधना करने की जरूरत है, चाहे वह गांव में हो चाहे शहर में। आप अपने प्रति सञ्चे हें तो अपनी रुचि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ परिश्रम करिए। श्रमशील लेखक ही कुछ प्राप्त कर सकता है । अपने जनपदीय साहित्य बन्धु यों से कहिए कि वे अपने प्रति सम्मान का भाव रख कर अपने कार्य में श्रद्धालु होकर खूब परिश्रम करें। एक दिन में किसीको सिद्धि नहीं मिलती, अतएव निरंतर मांजने से ही ज्ञान की मिण चमक सकती है।

जिस मानसिक स्थिति में गांव या शहर का भी कोई लेखक हो, उसमें उन्नित परने के लिये किसी ऊँचे मस्तिष्क के साथ टक्कर की छाव-श्यकता को मै मानता हूं। जब दो मित्तिष्क टकराते हैं तो उनसे स्पूर्ति छौर चिनगारी पैदा होती है। जब दो जातियों में ऐतिहासिक परि-स्थितियों के कारण टक्कर लगती है, तब संस्कृति की नई धारा वेग से फूट पड़ती है। जाति में नए विचार, नई धेरणा ऐसे वेग से दांड़ती हैं जैसे इन्द्र के वज्र ने पर्वतां के कपाटों को फोड़ कर रुके हुए जलों की निदयां छोड़ दी हो। अत्रात्व हर एक उदयशील लेखक को यह इच्छा रखनी चाहिए कि वह अपने लिये अवसरों की तलाश में रहे और उनसे लाभ उठावे।

जनपदीय वन्धुत्रां के लिये एक उपयोगी मुफाव यह भी है कि वे त्रापने-त्रापने जनपद में ही त्रापने से श्रेष्ठ लेखक या साहित्यसेवी को दूँ दु-कर त्रार त्रापस में भिलकर विचार करने की प्रथा को प्रचलित करें। हर एक जिले में भी तो सब लेखक एक से नहीं होते। उनमें भी छोटे बड़े की बहुत सी कोटियां हैं। जनपद। में रहने से ही कोई लेखक हीन नहीं हो जाता त्रार न इसी कारण उसे शहरी लेखक की शरण के लिये त्राधार होना चाहिए। खूब देखभाल कर त्रापने चे त्र के लेखकों से परिचय बढ़ाइए, जो त्रापको त्रापने से त्राच्छे जान पड़े उनसे साहित्यिक मित्रता का नाता जोड़िए त्रीर उस नाते को प्रेम क्रीर उमंग के साथ सींचतें।

रिहए। महीने में एक बार, ६ महीने में एक बार या साल में एक बार परस्पर मिलने के लिये सम्मेलन, गोष्ठी, समाज या मेले करने की प्रथा का आरम्भ हो जाना चाहिए। इन मेलों में साइगी हो, दिखावा या आडम्बर न किया जाय। कुछ-न-कुछ काम की बात हर एक लेखक लेकर आवे आरेर आपस में विचार करके लाभ उठावे। इसी साहित्यिक मिलन या यात्रा को जब मुविधा या अवसर हो आप अपने चेत्र से बाहर जाकर भी पूरा कर सकते हैं।

जनपदीय लेखक को काम करने की निश्चित दिशा तय कर लेनी चाहिए। जानपद-साहिस्य का काम बहुत बड़ा है। उत्साह्वश हम सारे चित्र पर ख्रिधिकार कर लेना चाहते हैं और जो काम अपने वश का नहीं है उसमें भी हाथ डाल देते हैं। अपनी शक्ति को ताल कर, मित्रां से सलाह लेकर काम करने की ठीक दिशा का निर्णय कर लीजिए और घीरे-घीरे उस रास्ते पर चिलए। एक काम को हाथ में लेकर जब उसमें कुछ सफलता आप पा लेते हैं तो आपको मानों अपने परिश्रम का फल मिल जाता है। और उससे आपको असन्नता होती है, स्वयं अपने ऊपर विश्वास जम जाता है। इसी तरह गांव के लेखक आगे बढ़ सकते हैं।

जैसे-जैसे श्राप काम करते जाते हैं उसको परीच्चित करा लेना भी श्रावश्यक है। जिन लेखकों से श्रापने सम्पर्क प्राप्त किया है, उनसे कभी मिलकर यह जान लेना चाहिए कि किए हुए काम में फीसदी कितना सही है, कितनी कमी है, किस तरह उसका सुधार किया जाय । यदि सची नीयत से ऐसा किया जायगा तो श्रवश्य ही सची सलाह मिल सकेगी। परन्तु यह श्रावश्यक है कि केवल मन बहलाव के लिये किसी का या श्रपना समय श्राप नष्ट न करें। कैसा भी सहृदय कोई साहित्यसेवी हो उसकी शक्ति र्र्यान श्रावश्यक है।

यदि गांव के लेखक स्वयं परिश्रम करने में मन लगाएंग, यदि वे

स्रासपास विद्वानों को दूँ द्वर उनसे मिलेंगे, यदि वे स्रपनी भूमि के साथ सम्बन्ध बढ़ाएंगे, तो उनके मानसिक भोजन का पचास प्रतिशत तो स्रवश्य मिलने लगेगा। भूमि के साथ सम्बन्ध, यह एक स्रथंगर्भित कूत्र है। भगवान् ने ही पृथिवी में उत्पादन की स्रानन्त शक्ति भर दी है। हर साल कितने बच्च, वनस्पति, लतान्त्रों को इस मही माता से जन्म मिलता है! कितने स्रानन्त सस्यों की यह धात्री है! इसकी उर्वरा शक्ति का उस साहिस्यिक पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो इसके सम्पर्क से स्रपने मनोभावा को स्रानुप्राणित करना चाहेगा।

कालसी १⊂—११ –४३

गांव के लेखकां को अपने चारों ख्रोर की प्रकृति से, पृथिवी से, जनता से ख्रीर उसकी संस्कृति से विषयों को चुनना चाहिए । नए-नए विषयों को सोचने ख्रीर उनपर सामग्री का संकलन करने की ब्राँख उत्पन्न करनी चाहिए। लेखां का मसाला कहाँ से ख्रीर कैसे इकट्ठा किया जाए ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जनपद लेखक के लिये ब्रापना जन-पदोय चेत्र ही बड़ी भारी खान है। उसीमें से उसे उन रत्नों को लेना चाहिए, जो ब्राजकल ब्राँख से बचे हुए पड़े हैं। मेरठ के एक गांव में बैठकर वहां की गाय ब्रीर भैंसों के विषय में पचास से ब्राधिक शब्द में प्राप्त कर सका। उनमें कुछ ऐसे थे जिनकी परम्परा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से निरुक्तकार यास्क के समय तक जाती है।

श्रभी जौंसार इलाके की यात्रा में लाखामएडल गांव के एक श्रमपढ़ परमा नामक बढ़ई से लकड़ी पर नक्काशी के पचास शब्द इकड़ें किए जा सके जिनमें काफी मसाला पुराना है। किवाड़ों में लगे हुए पीतल के छल्ले के लिये, कंकरा श्रीर उसके बीच की गोल पतरी के लिये 'चन्दक' शब्द मुक्ते परमा की कृपा से ही प्राप्त हुए। किसी कोष में भी द्वाँद कर इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इनकी प्रयोग- शाला तो जनगद की जीतीजागती परम्परा ही है। यदि श्राप श्रद्धावानः हैं तो श्रवश्य ही दिन-प्रति-दिन श्रापकी भोली भरती जाएगी।

यों तो साहित्य का त्तेत्र बहुत विशाल है, पर किसी भी भाषा के निखिल वाङ्भय के तीन विभाग किए जा सकते हैं। प्रत्येक लेखक इन्हें ध्यान में रखकर अपने-अपने विषयों श्रांर कार्य-त्तेत्र का वर्गीकरण कर सकता है। ये तीन विभाग मां लिक हैं श्रार प्रत्येक जाति की सम्यता में पाए जाते हैं। संत्तेप में उनका सूत्र यह है—पृथिवी, जन, ज्ञान श्रर्यात:—

- (१) पृथिवी ऋाँर उसका माँ।तिक रूप।
- (२) पृथिवी पर बसने वाला जन-समुदाय, मनुष्यां की नस्ल।
- (३) उस जन का मानसिक चितन, त्रायवा ज्ञान-सृष्टि।

साहित्यरूपी विष्णु के इन्हीं तीनों चरणों में समस्त वाङ्मय विस्तार समाया हुन्ना होता है । इम भी इनमें से कहीं-न-कहीं काम करते हुए होगे।

पहले पृथिवी का मैं।तिक रूप हमारे सामने फैला है। मिट्टी, जल, वायु, लता, वृद्ध, वनस्पति, पशु, खनिज ब्रादि सैकड़ों विषयों का ब्रध्ययन पृथिवी का ब्रध्ययन है। ब्रापके यहाँ वर्प भर में कितनी तरह की हवाएं चलती हैं, किस महीने में कैं।न-सी हवा ब्राती हैं; मौसम ब्रांर खेती-बाईं। पर उसका क्या ब्रसर होता हैं, महुए के चूने ब्रांर ब्राम के पकने के लिये कें।न-सी हवा चाहिए, कोन-सी हवा गेहूं के दूध-भरे दानों को पिची कर डालती है इत्यादि विषयों का मंथन ब्राप गाँव में ही ब्रांख खोल कर कर सकते हैं। ये उदाहरण्मात्र हैं। एक बार मंगल द्वार से जब ब्राप जनपद के संसार में प्रवेश करेंगे ब्रापके लिये धनपति कुबेर का ब्रामित भएडार खुला हुआ मिलेगा।

पृथिवी पर बसने वाने जो मनुष्य हैं उनका अध्ययन साहिस्य का दूसरा विभाग है। उन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में 'जन' कह सकते हैं है जन की संस्कृति, रहन-सहन, वस्त्र-भूषा, नृत्य-गीत, काम करने के ऋौजार, पेशे, उद्योग-धंधे, एक-एक ऋंग साहित्यरूपी ऋन्न का कोठार ही समभ्रता चाहिए। भाषा में पेशेवर लोगों के सूचक कितने शब्द हैं, इसीकी सूची बड़ी रोचक बन सकती है। मैं इस समय इसका विस्तार नहीं करूँगा।

हमारे जन ने जो मानसी सृष्टि की है, ज्ञान के च्लेत्र में, नीति, धर्म, माहित्य ख्रोर ख्राचार के जगत् में जो ख्रपना विकास किया है वह साहित्य का तीसरा विभाग है। हमारी रुचि हो तो हम उसके किसी ख्रंग का ख्रध्ययन कर सकते हैं।

प्राचीन परिभाषा में कहें तो पृथिवी के भौतिक रूप के अध्ययन को देवऋगा, पृथिवी पर बसने वाले अध्ययन को पितृऋगा और जन की ज्ञान-साधना के अध्ययन को ऋषि-ऋगा वह सकते हैं। इन तीनों ऋगों का उद्घार ही साहित्यिक का उद्देश्य होना चाहिए।

# केलास-मानस-यात्रा

कैलास ऋौर मानसरोवर के पुराय प्रदेश जगतातल में ऋपनी रम-ग्रीयता के लिये ब्राद्वितीय हैं । उनके ब्रानुपम सौन्द्र्य के साथ घनिष्ठः पश्चिय प्राप्त करना हमारे ऊपर मानो एक राष्ट्रीय ऋण है। हमारे पूर्वजों ने ऋपने इस कर्तव्य को ठीक प्रकार समक्ता था। उन्होने ऋपने चरणों के तप से इन स्थानों की यात्रा की, ऋपनी बाणी की विभूति को। इनके माहाध्म्य गान से सफल किया ग्राँ।र ग्रापने उदार भावा से सोने श्रीर चॉटी के रंग-विरंग रूप भरकर इन हिममंडित प्रदेशों को स्नमर संन्दर्य के दिव्य प्रतीकों का भाति हमारे साहित्य में चिर-प्रतिष्ठित किया । कैलास-मानसरोवर के साथ इमारा सीहार्द भाव आराज का नहीं, बहुत पुराना है। किसी देवयुग में जब गगा यसुना ने ऋपने कर्मट ताने-बाने से मिट्टी के सुन्दर-सुन्दर पट उत्तरापथ की भूमि में फैलाने शुरू किए ऋं।र जब प्रथम बार ऋन्तर्वेदो के राजहंस ऋपनी वार्षिक यात्रा के सिलसिले में त्राकाश में पंख फैलाए हुए मानसरोवर के तट पर जाकर उतरे, तभा से मानो कैलास के साथ हमारा सख्यभाव शुरू हुआ, ऋीं। वह सम्बन्ध त्राजतक उसी प्रकार त्रविचल है। हमारे शरकालीन निर्मल स्थाकाश की गीद को प्रतिवर्ष की इच पित्त्यों की कलरव करती हुई पंक्तियाँ त्र्याज भी भरती रहती हैं। उस समय वे कैलास क्रोर मानसरोवर का कुशल संदेश लेकर लै।टती हैं। हमने श्रपने बचपन से उनको देखा है ऋौर बालपन के तरंगित स्वरों से उनका सहर्ष स्वागत भी किया है। व्योम के उन यात्रियों का हमें उपकार मानना चाहिए जो कैलास-मानस की स्मृति को इमारे लिये इरी-भरी रखते हैं।

इसी प्रकार की कतज्ञता प्रस्तुत यात्राग्रंथ के लेखक के प्रति हमारे मन में स्राती है। प्राचीन ग्रंथों के स्रानुसार यात्रा के दो प्रकार होते हैं, एक शुक-मार्ग ऋौर दूसरा पिपीलिका-मार्गं। शुकादि पत्ती एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुँच जाते हैं, पर ऋपने पीछे, वे कोई पद-चिन्ह नहीं छोड़ते । परन्तु चोंटी एक एक पैर उटाती हुई अमपूर्वक मार्ग को तय करती है, श्रांर उसकी पूरी पगडंडी स्पष्ट हमारे सामने दिखाई पड़ती है। यो तो स्रानेक भारतवासी हर साल हिमालय के टुर्गम पथों को पार करके कैलास-मानसरोवर के दर्शनों को जाते हैं, परन्तुः स्वामी प्रणवानंद का कैलास-दर्शन एक स्तुत्य घटना है। उसका कारण यह है कि उन्होंने ऋपनी कैलास-यात्रा की पिपीलिका-गति हमारे सामने स्पष्ट मूर्तिमाती करने का एक सुंदर ख्राँर सराइनीय प्रयत्न किया है। कैलास मानसरोवर के दर्शन से उनको जो स्फूर्ति प्राप्त हुई श्रांर उनके मन तथा नेत्रों को जो स्वर्गीय सुख पहुँचा, उसमें उन्होंने सबको हिस्सा दिया है। वे अपने प्रसाद में सबको सम्मिलित करने के उत्साह से प्रीरित हुए हैं। कैलाम-यात्रा पर इतनी पूर्ण ऋं.र प्रशस्त पथ-प्रदर्शक पुस्तक शायद ही किसी भाषा में अप्रवतक लिखी गई हो। पुस्तक की तीसरी ऋार चौथी तरगों को पढ़ने के बाद कैलास के दुरूह मार्ग की श्चनेक कठिनाइयाँ पिघलतो हुई जान पड़ेंगी । पुस्तक पढते-पढते भावी यात्रा के लिये हमारे मन में एक नया उत्साह ग्रींद संकल्प उत्पन्न होने लगता है।

पुस्तक की दूसरी विशेषता यह है कि उससे कैलास श्रांर मानसरोवर के जीवन का एक जीता-जागता चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। पहली तरंग में मानसरोवर की जो काव्यमय प्रशस्ति है उसे पढ़कर बाणभट के श्रच्छोद सरोवर के वर्णन का ध्यान हो श्राता है। स्वामीजी

१ स्वामी प्रण्वानन्दकृत कैवास-मानसरोवर की यात्रा । इस पुस्तक की भूमिका रूप में यह वेस विस्ता गया था ।

ने कैलास मानसरोवर में १६३६-३७ में एक वर्ष तक रहकर स्वयं वहाँ के प्राकृतिक परिवर्तनों का, कैलास के कुंद के समान श्वेतवर्ण महाकूटों का तथा विपुलोदका मानस को हिमराशि का सूक्त्म निरीक्षण किया ख्राँर वैज्ञानिक पद्धति से उसका वर्णन किया है। दूसरी तरंग में उन्होंने देश के मानवों के जीवन का परिचय दिया है। हमारे प्राचीन साहित्य में पहले हृष्ट-पृष्ट नर नारियों से आकुल शैलराज की कुक्तियों का कई बार वर्णन आया है। इस परिचय को नई आँख से देखने का एक प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है।

स्वामी प्रणवानंद ने १६२८ में प्रथम बार कैलास-मानस की यात्रा को थो । ऋवतक ऋापने पुनीत कैलास की पन्द्रह ऋाँर मानसरोवर की सत्रह परिक्रमाएँ की हैं। इन परिक्रमात्रों में हमारा कुतूहल इस विशेष कारण से है कि हर बार स्वामीजी ने कैलास ऋार मानस के भूखएड को एक वैज्ञानिक ब्राँख से समभने का मार्ग हमारे लिये प्रशस्त किया। कैलास स्रोर मानस का जो ऊँचा कूट है उसके चार तटांतो में चार महानदियां का उद्गम हुन्ना है। उत्तर में सिंधु, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दित्त्त्ग में कर्णाली ख्रार पश्चिम में शतद्रुया सतलज। इन चार महानदों की जीवन गाथा का उद्घाटन संसार के भूगोलवेतात्रों का एक अन्तरंत श्रिय विषय रहा है। इनके उद्गम स्रोत का निर्णय करने का प्रयत्न सर्वप्रथम स्वोडन के प्रसिद्ध यात्री स्वेन हेडिन ने किया था ऋौर ऋबतक उन्हींकी खोज मान्य समभी जातो रही है। स्वामीजी ने ऋपने ऋन्वे-ष्रण से इन नदी-मुखां के असली उद्गमां का निर्णय करके एक अल्यंत प्रशंसनीय कार्य किया है। स्त्रापकी खोज को सर्वे स्त्राफ इरिड्या कलकत्ता तथा लंदन की राजकीय भूगोल-परिषद् ने भी त्रादर के योग्य ठहराकर तत्सम्बन्धो प्रकाशन को सुविधाएँ प्रदान कीं। उनका संकेत रूप से उल्लेख इस पुस्तक में (पुष्ठ ५०-५४) भी हुन्ना है, पर विस्तृत वर्णन कलकत्ता-विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'एक्सप्लोरेशन इन टिबेट' नामक ग्रंथ में हुन्ना है। उसके साथ जो सर्वे त्राफ इण्डिया द्वारा प्रका-

शित केदार-खंड श्रौर मानस-खंड का एक सुंदर मानचित्र है, वह किसी भी यात्रा-प्रनथ के लिये एक गौरव की वस्तु हो सकती है। स्वामीजी ने उसको बनाकर हिमालय के साथ हमारे परिचय को कई कदम श्रागे बढ़ाया है।

लेखक ने एक स्थान पर लिखा है—'श्राज से सहस्रा वर्ष पहले हमारे पूर्वजा ने सारे हिमालय का श्रम्वेषण कर डाला था। वे उसके कोने-कोने पर पहुँच चुके थे।' (पृष्ठ ५६) इस वाक्य में जो बात पहले श्रातिशयोक्ति ज्ञान पड़ती है, वही संस्कृत साहित्य की छान-बीन करने पर बदल जाती है। हिमालय की त्रैकालिक सत्ता हमारी श्रांख से कभी श्रोंभल न होने पाव इसलिये मानो किव ने कुमारसम्भव के दिव्य संगीत का प्रारंभ इस प्रतिज्ञा के साथ किया है—

श्रम्त्युत्तरस्यां दिशि देवतारमा हिमालयो नाम नगाधिराज:। पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थित: पृथिन्या इव मानद्ग्छ:॥

श्चर्थात्, हमारी उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय विद्यमान है। वह मिट्टी-पानी श्चार पत्थरों का ऊँचा ढेर नहीं, वरन् देवतात्मा है, श्चर्थात्, देवत्व के श्चमर भावों से संयुक्त है। वह हिमालय पूर्व श्चार पश्चिम के समुद्रों के बीच के भूभाग को व्याप्त करके पृथिवों के मानदर्ग्ड की तरह स्थित है।

इसीके साथ किव ने हिमालय की एक काव्यमयी प्रशस्ति दो है जिसमें भारतवर्ष का हिमालय के प्रति जो साल्विक भाव है उसको सुंदरतम शब्दों में कहा गया है। अनन्त रत्नों के प्रभव-स्थान हिमालय पर सुंदरता श्रीर शोभा की विविध सामग्रो है। कहीं शिखरों पर रंग-बिरंगी धातुश्रों का प्रवाह है, कहीं सनातनी हिमराशि है, कहीं चोटियों पर ऊपर धूप श्रीर नीचे मेघां की छाया है, कहीं तुषार-सुति या बर्फानी गल हैं, कहीं भूजेंपत्रों की शोभा है, कहीं देवदारु के वृद्धां को सुगन्धि वायु के द्वारा पर्वतों में फैलती है, कहीं चमकने वाली श्रीषिधियाँ श्रीर कहीं दरी-एह या कंदराब्रों के प्राकृतिक भूमि-एह ( मुंईहरे ) बने हुए हैं, कहीं मार्ग शिलोभूत हिम से ब्रावरुद्ध हैं, कहीं ब्रांघकार से भरी हुई गुफाएँ हैं, कहीं पर सुरिभ या चमरी गाएँ ब्रापनी पूँछ का चमर इलाकर गिरि-राज के ऐश्वर्य की बृद्धि करती हैं, कहीं पर भागिरथी के निर्फरों से शीतल-मंद-सुगंध वायु बहती है, ब्रांग कहीं पर्वत की चोटियों के पास खिले हुए कमलों से भरे हुए सरोवर हैं। यह हिमालय बड़ा सारयुक्त है। यह सचमुच घरणीधर है, पृथिबो को दृदता से ब्रापने स्थान में टिका हुई रखने की इसको चमता को देखने हुए कहना पड़ता है कि ब्रह्मा ने उपयुक्त ही इसको शैलाधिपति की पदवी से विभूषित किया है। (कुमारसम्भव १११-१७)

हिमालय का फैला हुआ गिरिजाल, सहस्रा शैलां को दारण करके बहुने वाली महानदियाँ, चित्र प्रपात, पुरुयोदक सरोवर, निकुंज स्रोर कन्दरदरी, पुष्पश्री से भरे हुए क्रीड़ावन ख्रीर लता-द्रुमा से शोभित विहार-भूमि-इन सबका सूदम वर्णन मत्स्य पुराण (ग्र० ११७), वायु पुराण (ग्र० ४१-४२), महाभारत (वनपर्व १०८-१०९), तथा पुराणो के भुवन-कोषों में स्राया है। इस साहित्य का स्त्रालोचनात्मक स्रध्ययन होना चाहिए। यदि हिमालय पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जाए, तो इन वर्णनों से बहुत-से पारिभाषिक शब्दों का उद्धार किया जा सकता है। परन्तु इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका सूद्म भूगोल है। इस में।गोलिक ज्ञान का युक्ति-युक्त सचित्र सम्पादन एक ग्रत्यन्त ग्राव-श्यक कार्य है। हिमालय की नदियां के नामकरण का श्रेय भारतवासिया को है। यह बात हमारे लिये कुछ कम गं। रव की नहीं है कि हरएक शैल से निकलने वाली चुद्र नदियों के, जिन्हें कुमाउँनी भाषा में गधेरे कहते हैं, क्रांर उन नदी सहस्रों से अनुगत महानदियां के, जिन्होंने करोड़ों बर्षों के पराक्रम से श्रपने वेग को रोकने वाले गंडशैला को चोरकर त्रपने प्रवाह के लिये मार्ग बनाया है, सुंदर-सुंदर नामों का चुनाव सर्वप्रथम हमारे पूर्वजो ने संस्कृत भाषा के द्वारा किया। मालूम होता

है कि किसी नियमित संघ के ऋधिवेशनों में उन्होंने इस कार्य को सम्पा-'दित किया होगा । उदाहरण के लिये, गंगा के नामों को ही देखते हैं। बंदरपूँछ से लंकर नंदादेवी तक गंगा का प्रस्ववण-चोत्र फैला है। उसके पूर्व और पश्चिम दो भाग हैं। पूर्व के च्लेत्र में बदरीनाथ की श्रोर से त्रवतीर्ण विष्णुगंगा ( जिसे सरस्वती भी कहते हैं ) त्रौर द्रौणगिरि के पश्चिम से धं लीगंगा की धाराएँ जोशीमट के पास मिली हैं. उस संगम का नाम विष्णु-प्रयाग हैं। इससे कुछ ही पहले नंदादेवी से त्राने वाली ऋषिगंगा घं।लीगंगा में मिली है । विष्णु-प्रयाग के बाद संयुक्त-धार त्रलक्तंदा कहलाती है। कुछ दूर त्रागे चलकर उसमें नंदाकना पर्वत से त्र्याई हुई नंदाकिनी मिलती है । उस स्थान का नाम नद्ययाग है। फिर कुछ त्र्यागे नदाकोट ग्राँ।र त्रिशुल शिखरां के जलों को लाकर पिंडरगंगा कर्ण्ययाग के संगम पर खलकनंदा से मिलती है। इसके खागे केदारनाथ भी त्रोर से त्राकर मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के संगम पर त्रालक-नंदा से मिली है। ख्रार उसके खारो भागीरथी ख्रार खलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अब अपने पूर्ण विकसित रूप में अलक-नंदा गंगा बनकर हृषीकेश में होतो हुई हरिद्वार में उतरी है, जिसे गंगा-द्वार कहा गया है। इस द्वार में प्रवेश करने पर गंगा ऋपनी हिमालय-यात्रा का मनोरम अध्याय समाप्त करती है, इसीलिये कवि ने मेघ को मार्ग बताते हुए कहा है-

तस्माद्गन्छेरनुकनखत्नं शैलराजावतीर्णाम्,

जह्नी: कन्यां सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम्। (मेघ० १।४०) जह्न की कन्या जाह्नवी गगा का एक पर्याय होते हुए भी गंगा की एक उपरली धारा का नाम है। महान हिमालय की ऊँची चोटियों के उस पार गंगोत्तरी से भागीरथी का उद्गम है। यह जाह्नवी की धारा गंगोत्तरी से कुछ ही मील नीचे भागीरथी में मिली है। पर वह हिमालय के उस पार जंस्कर पर्वत-१२ खला से निकली है जो सतलज स्त्रीर गंगा के बीच में जल-विभाजक है। जाह्नवी का उद्गम टीहरी रियासत का

सबसे ऊपरी छोर है। इस प्रकार ग्रज्ञांश के हिसाब से जाह्नवी सबसे उत्तरी धारा है जिसका जल गगा में मिलता है। श्रालकनंदा, मंदािकनी; भागीरथी, जाह्नवी, यद्यपि ये सब गंगा के ही नाम हैं, पर हिमालय में पृथक-पृथक धारात्र्यों के द्योतक हैं। यह नामकरण का ऋध्याय किस युग में रचा गया ग्रांर किन कारणों से उसको प्रेरणा हुई, इन प्रश्नों का श्चनुसन्धान श्चत्यन्त रुचिकर होगा जो किसी भावी स्थान नाम-परिषद् के लिये सुरित्त्तत है। परन्तु इतना ऋवश्य कहना पड़ता है कि गंगा की धाराम्रा के संगम के लिये विष्णुप्रयाग-कर्णप्रयाग-रुद्रप्रयाग देवप्रयाग सदश प्रयागी का नामकरण जिसका पर्यवसान गंगा-यमना के संगम प्रयागराज में होता है, अवश्य ही एक अत्यन्त रहस्यपूर्ण और रोचक घटना है, जिसमें क्रमिक व्यवस्था की छाप स्पष्ट है। यह तो हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इस प्रकार निदयो ग्रांर पर्वत-शिखरों की खोज, उनका नामकरण, ग्रांर उन नामों का देशव्यापी प्रचार-इन महान् कायों के सम्पादन में हमारे पूर्वजो को जब इस भूमि के साथ उन्होंने ऋपने सम्बन्धा को हद किया था, भरसक प्रयत्न करना पड़ा होगा। इस नामकरण के विषय का पूरा **श्रनुसन्धान होना चाहिए श्र**ार हिमालय की सम्पूर्ण निदयों का इस दृष्टि से विवेचन करना चाहिए। हिमालय की निदयों का एक दूसरा गुच्छा कूर्माचल (कुमायूॅ) ऋौर पच्छिमी नेपाल में है। जिस प्रकार गंगा हिमालय के केदारखण्ड को व्याप्त करनं बही है उसी प्रकार सरयू-काली कर्णाली का यह सस्थान-चक्र हिमालय के मानसखराड में है, श्रीर नंदा-कोट श्रौर गुरला-मांधाता के प्रस्रवण च्रेत्र के जला को लेकर खीरी श्रौर गोरखपुर के बीच के मैदानां को सींचता है। मैदान में इसे शारदा, चौका, घाघरा कई नामा से पुकारते हैं । सरयू काली गोरीगंगा श्रीर घं लो गंगा कूर्माचल की प्रधान निदयाँ हैं। जिस प्रकार विशाला-बदरी के मार्ग की धमनी ऋलकनन्दा नदी है, उसी प्रकार कैलात-मानसरोवर का ब्राल्मोड़े से जाने वाला मुख्य रास्ता काली नदी के किनारे-किनारे गया है। यही नदी नेपाल ऋौर ऋल्मोड़े के बीच की सीमा है। इसके पूर्व में करनाली नदी है जिसे कै। ड़ियाला भी कहते हैं। इस कर्णाली का स्रोत राद्यस-ताल (पुराणां के बिन्दुसरीवर) के दित्तण में है, जिसकी यात्रा स्वामी प्रगावानंद ने उसका उद्गम स्थान जानने के लिये की थी। मध्य-नेपाल ग्रोर पूर्वी नेपाल में दो नदी-गुच्छक ग्रोर हैं, जिन्हें नेपाली ग्रपनी भाषा में बहुत समय से सतगडकी श्रांश सतकोसी (सतकाशिकी) के नाम से पुकारते रहे हैं। इन नामां के साथ उसीते निली गुलने नाम 'सप्त-गंग र्यार सप्तगोदावरं 'याद स्राते हैं। जान पड़ता है कि वैदिक सप्त-सिंधु के ढंग पर इन सब नामों का विकास हुआ था। सप्तगडकी श्रीर सप्तकोसी के बीच की पतली पटरी वाग्मती ख्रांर उसकी शाखा विष्णु-मती की घाटी है जिसमें नेपाल की राजधानी काठमांहू है। कर्णाली, गएडकी, वाग्मती क्रोर कोशी या कोशिकी की सम्मिलित चार द्रोणियों का नाम ही नेपाल है जो हिमालय का एक विशिष्ट खंड है। इसीके साथ उसके सबसे ऊँचे भूघर शुंग, गोसाई थान, गौरीशंकर श्रीर कांचनअंगा सटे हुए हैं । गैं।रीशंकर के भूगोल का उल्लेख वनपर्व के तीर्थ-यात्रा पर्व में त्र्याया है। उसमें महादेवी गंरी के शिखर को त्रैलोक्य-विश्रत कहा गया है, ऋं र उस वर्णन से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में भारतवासी इस ऊँचे शिखर की चढाई करते थ-

> शिखरं वे महादेखा गौर्यास्त्रेजोक्याविश्रुतम्। समारुद्य नर: श्राद्ध: स्तनकुण्डेषु संविशेत्॥ (पूना संस्कारण, वनपर्व =२।१३१)

पुराने मानचित्रों के अनुसार यह गै।रीशंकर ही एवरेस्ट शिखर था, पर अब उन दोनों का निर्देश पृथक किया जाता है। इसी प्रसंग में महा-भारतकार ने ताम्रारुण संगम और के।शिकी अरुण संगम का भी उल्लेख किया है (वन० ८२।१३३-१६५) ताम्रनदी आधुनिक तामड़ है और अरुण अब भी इसी नाम से विख्यात है। ताम्र कांचनजंगा से और अरुण गै।रीशंकर से उतरकर सुनकोसी के साथ मिल जाती हैं। यह अरुण नदी संसार की सब निद्यों में विलन्नण है। स्वीजरलैण्ड के दो पर्वतारोही हाइम ऋार गंसेर सन् १६३६ में कैलास-मानसरोवर गए थे 🕨 उन्होंने ऋपनी पुस्तक 'सेन्ट्रल हिमालय' में लिखा हे कि ऋरुण नदी ने पहाड़ को चीरकर ऋपने लिये जो द्रोगी बनाई है, वह संसार की सब नदी-घाटियां से गहराई में त्राधिक है (डीपेस्ट ट्रोन्सवर्स गॉर्ज ब्रॉफ श्रवर ग्लोब, पु० १६) । श्रुरुण नदी को श्रुपने इस वीर्यशाली पराक्रम के लिये श्रवश्य ही हमारे समाज में श्रिधिक ख्याति मिलनी चाहिए । एव-रेस्ट चोटी के ऊँचे बिन्द से ब्रारुण नदी की भीमकाय दरी की तल हटी त्राठारह बीस हजार फुट गहरी है (सेन्ट्रल हिमालय, पू० २२६)। उन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस श्ररुण नदी की यशोगाया का ठीक प्रकार गान करने के लिये कोई भी भूगर्भशास्त्री श्राभी तक वहाँ नहीं गया है। पश्चिम में सिधु की गिलगित के पास गम्मीर दरी श्रीर पूर्व में ऋरुण की गहन द्रोणी, ये हिमालय के दो ऋपूर्व दृश्य हैं ऋार नदियां ने पर्वता पर जो विजय पाई है उसके ग्रामर कार्ति-स्तम्म हैं। हिमालय का विशाल प्रदेश इस प्रकार के ग्राश्चर्यों की खान है, ग्रौस इसोलिये उसके रहस्यभय ग्रास्तित्व के प्रति हमें ग्राधिक सचेत होने की त्र्यावश्यकता है । यदि हिमालय के प्रति हमारी उदासीनता का पूर्वेयुग समाप्त होकर उसके विश्वमुखी परिचय की प्रवल जिज्ञासा का हमारे हृदया में उदय हो जाए तो यह परिवर्तन हमारे सांस्कृतिक ग्रम्यु-दय में भी सहायक हैं,गा। जिस नदी का सम्बन्ध जितने ऊँचे गिरि शिखर से होता है, उसका धारा का वेग भी उतना हा शक्तिशाली होता हं। जैसे श्राध्यात्मिक श्रथों में हमको श्रपने ज्ञान के हिमालय से जुड़ने की त्रावश्यकता है, वैसे ही भै।तिक त्रायों में भी हिमालय के हिम-मिएडत उच्छित श्रंगो का सान्निध्य श्रीर परिचय हमारे राष्ट्र-शरीर के रुके हुए संस्कृति स्रोतों में नवीन हरकत श्रीर चेतना उत्पन्न कर सकता है। स्वामी प्रणवानन्द का यह प्रयत्न इसी दिशा में होने के कारण विशेष श्रमिनन्दनीय है।

कैलास पर्वत भी हिमालय का ही एक विशेष प्रदेश है। प्राचीन

हिमालय की व्यापक परिभाषा यही थी— मध्ये हिमवत: पृष्ठे कैसालो नाम पर्वतः (मरस्य पु० १२१।२)

उस कैलास-मानसरोवर तक पहुँचने के लिये सुमहान् मध्य हिमवान् (प्रेट सेन्ट्रल हिमालय) को पार करकं जाना पड़ता है। अतएव कुमायूँ में फैले हुए हिमालय से शिलाजाल के साथ श्रच्छा परिचय कैलास-यात्री को प्राप्त करना चाहिए। मध्य हिमवान के दो खएड कहे गए हैं, पश्चिम में गंगा से परिपूत केदारखंड ऋं।र पूर्व में सरयू से मानसरोवर तक विस्तृत मानसखरड । मानसखरड का वर्रान मानसखड ग्रंथ में है जो स्कंद पुराण का एक द्रांश माना जाता है। पर परिडत बदरीदत्तजी पारडे का अनुमान है कि यह धार्मिक भूगोल का मग्रह-प्रथ कूर्माचल में कूर्भाचली परिडतो के द्वारा किसी समय रचा गया (कुमायूँ का इतिहास, पु० १७७)। इस पुराण की यह काव्यमय कल्पना कितनी मधुर है कि निष्णु हिमालय के रूप में, शिव कैलास के रूप में, और ब्रह्मा विध्याचल के रूप में प्रगट हुए । पृथिवा के विष्णु से यह पूछने पर कि 'तुम ऋपने रूप को छोड़कर पर्वतरूप में क्यां प्रकट होते हो ?', विष्णु ने पर्वतां की महिना में क्या ही ठोक कहा है- पर्वत के रूप में जो ब्रानन्द है, वह प्राग्गीरूप में नहीं है ; क्योंकि पर्वती को गर्मी, जाड़ा, दुःख, क्रोध, भय, हर्ष श्रादि विकार तंग नहीं करते।' प्राचीन दृष्टि से कैलास श्रीर मानस खंड के भूगोल का स्पष्टीकरण करने के लिये मानसखड य्र थ का सगुचित सम्पादन होना चाहिए। तिब्बती कैलास पुराण का, जिसका स्वामीजी ने उल्लेख किया है, प्रकाशन होना मा स्त्रावश्यक है। इस प्रकार कैलास-मानसखंड एवं हिमालय के भूगोल का फिर से उद्घार किया जा सकता है।

हिमालय के श्रध्ययन की एक श्रोर दृष्टि भी है जो हमें पिरचिमी वैज्ञानिकों से प्राप्त होती है। वह है हिमालय की प्रस्तर रचना श्रौर भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से उसके श्रायुष्य का निर्धारण। हाइम श्रौर गंसेर का 'सेन्ट्रल हिमालय' नामक ग्रंथ, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है, इस विषय में ऋत्यंत रोचक है। उसमें छंतर भी सहायक ग्रन्थों के नाम छाए हैं, जिनमें बुरार्ड ऋंतर हेडन कृत 'हिमालय के भ्गोल छौर भ्गभं की रूप-रेखा—'(ए स्केच छाफ दि जिछोग्रॉफी एएड जिछोलाजी छाफ दि हिमालयाज, दिल्ली १६३४) नामक ग्रंथ छत्यंत उपयोगी है। इनसे जात होता है कि कैलाम छंतर हिमालय पर्वत का जन्म मध्य जन्तुक युग के छन्त में छंतर तार्तीयक एग (टर्शियरी) के छारम्भ में किसी समय हुआ। भ्गभंशास्त्रियों के छनुमार म्-रचना के गुख्य युग-विभाग निम्नलिखित हैं--

- (१) प्रत्यप्रजंतुक केनोजोइक ४ करो : वर्ष-स्तन्य रायी जन्तु
- (२) मध्यजंतुक मेसोजोइक १४ ,, ,--सरासुप, दानव-सर्ट ग्रादि
- (३) अपर पुराजनुक लेटर पेलीस्रोजोइक २६ , ., -- म'न भाग स्रादि
- (४) पूर्व पुरा नंतुक अली पेलोब्रो नोहक ३६, " -ब्रामेरु जीव, समुद्र बिच्छू श्रादि
- (५) प्रारम्भ जतुक धोटेरोजोइक ६० ,, , —काई, श्यान,
- (६) त्राजंतुक एजोइक ८०, ... कोई जीव नहीं त्रापर पुराजंतुक युग से बाद के काल को वैज्ञानिक त्रायंयुग त्रांर उससे प्वं को द्राविड़ युग कहते हैं। मध्यजंतुक काल में बड़-बड़ दानवसरट (डाइनोसार्स) जैसे सरीस्पृपां का जोर था। जब वह युग बोना तो प्रत्यप्रजंतुक नामक नया युग त्रारंभ हुत्रा। उसका पूर्व ताल विभाग 'टिशियरी' या तृतीयक त्रांर पिछला 'क्वाटंरनेरी' या तृरीयक कहलाता है। इस तृतीयक युग के त्रारम्भ में भारतीय भूगोल में बड़ी चकनाचूर करने वाली घटनाएँ घटीं। बड़े-बड़े भूभाग बिलट गए, पर्वतां की जगह समुद्र त्रारेर समुद्र की जगह पर्वत प्रगट हो। गए। बंगाल की खाड़ी (महोदिध) त्रार त्रारच समुद्र (रत्नाकर) की घरती द्रव गई त्रार उसका संतुलन पूरा करने के लिये मध्य हिमवान का उत्तुंग भाग समुद्र तल

से ऊपर फेंक दिया गया। उस युग में समस्त पृथ्वी पर भारी हड़कंप मचा हुन्ना था। वैदिक शब्दों में धरित्री व्यथमान थी ऋौर पर्वत प्रकुपित थं—

य: पृथिवीं व्यथमाना मह हुद्,

यः पर्वतान् प्रकृषिताँ श्रारम्णात् । (ऋ० २।१२।२)

पृथ्वी पर हजारों मीलों की दूरी मं तक्त्यात्मक धक्कें (टेक्टोनिक श्रर्थात् विल्डिंग मूबमेयट्म) लग रहें थे, भूधर लड़खड़ाकर द्यपना संतुलन संभाल रहें थे। कुछ काल बाद पृथ्वी पर स्तंभन का युग द्याया, धरती द्यपने स्थान पर हट हुई। यह भगीरथ घटना तृतंबक कालिभाग के उपःकाल में लगभग ४ करोड़ वर्ष पृवे घटा। उसी समय हिमालय द्यार केलास भूगम से बाहर द्याए। उससे पूर्व हिमालय में एक द्र्याप्व या पाथोधि था, जिसे वैज्ञानिक 'टेथिस" का नाम देते हैं। जो हिमालय इस छार्यव के नीचे छिपा था, उसे "टेथिस हिमालय" कहा जाता है, जिसे हम द्यपनी भाषा में द्यार्यव हिमालय या पाथोधि-हिमालय कह सकते हैं। ग्राथव वेद के पृथिवो सूक्त में भी लिखा है कि यह भूमि पह । क्रार्यव जल के नाचे छिपा हुई थो—

यार्णवेऽधि सांजेजम् श्रामाद् (अथक्वेद १२।१८)

जब से इस पाथोधि—हिमालय का जन्म हुन्ना तभी से भारतवर्ष का वर्तमान स्वरूप, जो कुमारी स्नतरोप से स्नारम होकर शिवालक तक फैला है, स्थिर हुन्ना स्नोर जो कूर्म संस्थान (कानिफगरेशन) उम समय बना वह शाय बिना परिवर्तन के स्नभीतक चला जाता है। इस प्रकार पाथोधि हिमालय स्नोर कैलास के जन्म की कथा स्नत्यत रोचक है। स्नौर चहानों के उपर-नीचे जमें हुए परतों को खोल-खोलकर इन शैल-सम्राटों के इतिहास का स्रध्ययन विज्ञान का एक स्नाश्चर्यजनक चमत्कार है। हमारे भूगभैवेता हिंदी भाषा में जब इस विषय का विवेचन प्रस्तुत करेंगे, उस समय इस शिलीभूत पुरातस्व का सम्यक् महस्व हमारी समक्त में स्ना सकेगा। हिमालय के साथ हमारे परिचय की गित में जिस

प्रकार उतरोत्तर वृद्धि होगी उसी प्रकार ये रहस्य भी प्रकाश में आने लगेंगे। हमारी श्रमिलाषा है कि जिस प्रकार स्वीडन श्रां, रवीजरलैंगड़ के उत्साही विद्वान शास्त्रीय चक्षुष्मना लेकर हिमालय के शिखरें। का आरोहण करते हैं श्रां, उसके स्ट्नातिस्ट्नम मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, उसो प्रकार की भावना हमारे विद्वाना में भी जावत हो श्रां, रहम भी सर्वलोक नमस्कृता श्रलकनन्दा या यशोमती श्रक्ण निद्यां की जीवनकथा एवं हिमालय के शालग्रामाय प्रस्तरं (एमोनाइट फासिल्स) की कहानी को स्वयं समभें श्रांर उसका उद्धार करें।

हिमालय को पूर्व-पश्चिम गामिना त्रिप्एड-रेखा से परिवित होने का हम जितना भी प्रयत्न करें, हमारे लिये श्रीयम्कर हैं। हमारे देश-वासियों ने प्राचीनकाल में हिमालय की बाहरी शृंखला, भीतरी श्र खला, ग्रांर गर्भ-श्र खला की तीन समानान्तर बाहिया की पास से देखा था ग्रांर उनके भेद को पहचान लिया था। उन्हें वे उपगिरि (सिवालिक रेंज). बहिगिरि (लेसर हिमालयाज) श्रांर श्रन्तर्गिरि ( प्रेट सेन्ट्रल हिमालयाज् ) कहते थे। ये तीन गिरि हिमालय पर चढने को निसेनों के तोन डंडे है या हिमालयरूपो विष्णु के चंक्रमण के तीन पैर हैं, जिन्हें हर एक यात्री बदरानाथ या कैलास की यात्रा में तरंत पहचान सकता है। उपगिरि दो-ढाई हजार फीट तक ऊँचा है। उसके बाद एकदम बहिर्गिरि का सिलसिला आ जाता है, जो ६ से १० हजार फुट तक ऊँचा है। हिमालय को सुद्गतम बस्तियाँ श्रीर घाटियाँ, जैसे काश्मीर, कुल्लू, गट्वाल, कूर्माचल ग्रीर नेपाल, इसा बहिगिरि में हैं। इसके बाद सबसे ऊँचो चोटिया से भरा हुन्ना सुमहान् हिमवत ( ये ट हिमालया ) है, जिसमें बंदरपूँ छ, बदरोनाथ, कदारनाथ, द्रोर्णागरि, नंदादेवी, त्रिशूली, पंचशूला, गारीशंकर आदि कँचे शिखर हैं, जिनपर सनातन हिमराशि जमी रहती है श्रें,र जिनके दाल पर अनेक हिमनदी अं।र हिमश्रथों के अद्भुत मनोहारी दृश्य

## विद्यमान हैं।

इस पर्वतमाला के उस पार तिब्बत की ह्योर ये नास श्रेगी है, जिसे हिमालय के उत्तरी ककुद् की ही एक बाद कहना चाहिए। कैलास के दिल्ला में मानो उसके दोनां चरणां को घोने के लिये निर्मल पाद्योदक से भरे हुए दो सुन्दर सरोवर हैं, जिनमें से एक राक्षमताल या रावणहद कहलाता है श्रांश दमरा मान-सरोवर है, जहाँ देवां का निवास कहा जाता है। राच्चसताल ग्रांर मान-सरोवर के जमने, दड़कने ऋं।र उनके द्वीपों का ऋत्यंत रोचक ऋध्ययन प्रस्तुत ग्रंथ में दिया गया है जिसमें खोज की बहुमूल्य सामग्री पहली बार ही दी गई है। इसी प्रकार दोनां सरोवरां को भिलानेवाली गंगा छू भारा के विषय में भी ऋधिकांश सामग्री पहली बार ही ग्रंथ-लेखक ने प्रस्तुत की है। शोतकाल में मानसरोवर का ऋार गंगा छू का ऋध्ययन करने का मं। माग्य कियो यूरोतीय ब्रान्वेषक को भी ब्रामीतक नहीं प्राप्त हुआ। स्वामीजो का यह कार्य आरुयंत में लिक है। इस प्रकार यह ग्र थ हिन्दी जगत् के लिये एक नवीन संदेश लाता है । स्राशा है हमारे साहित्यिक, लेखक का तरह हो, हिमालय की देव-भूमियों में स्वयं अपने पैरं। से विचरण करेंगे ग्रं¦र हिमालय का इस भारत-भूमि पर जो ऋ**ण** है, उसके मूत को ऋौर विम्तार को भलो प्रकार समभाने का उद्यम करेंगे।

१ हिमालय के विभागों का ऋत्यंत विशद वर्णन श्री जयचंद्रजी ने ऋपनी 'भारत-भूमि' पुस्तक में किया है, जो ऋत्यंत पठनीय है। (पृ० १०८)

#### : २० :

## राष्ट्र की अमुल्य निधि

: ? :

शिमला की सात हजार फ़ट ऊँ ची चोटी पर जिसका नाम 'समरहिल' या ग्रीष्म गिरि है जब टहलने जाता तो रं।स ग्राँ।र चीड़ के वनों को देख कर ख्रापको े स्मरण करता और शिमले से नी मील दूर ख्राठ हजार फ़ट ऊँचे मशोबरे के शिखर पर जो १५०० सेब के वृत्तां से लहलहाता हुन्ना भारी बगीचा है, उसमें जिस दिन मैं वन-विहार करने गया उस दिन भी ( ४ सितम्बर ) को उस प्रशांत वन-देवों के प्रांगण में बार-बार आपको याद करता रहा। कदाचित् उस समय त्राप मेरे साथ होते तो मुक्ते विश्वाम है कि बीर बहुटों के जैसे चटकीलें रंग वाले सेबों को देखकर श्राप-का स्थान्तरिक ज्वर स्थवश्य ही छुमन्तर हो गया होता । जहां तक दृष्टि जाती थी लाल लाल फलां से लदे हुए बृद्ध स्वास्थ्य की लालिमा से लह-लहा रहे थे। उनके दर्शन से स्नायविक स्फूर्ति प्राप्त होती थी। मनुष्य तो क्या देवता भी उसका सान्निध्य प्राप्त करना चाहेंगे । पहाड में प्रकृति के वरदान से सभी कुछ सुन्दर है। चोटी ब्राँगर घाटी सभी एकदम सीधे ख्रांर लम्बे वृद्धां से भरी हुई हैं। उन सरल द्रांर उदार वनस्पतियां को देखकर चित्त में विशेष प्रकार का ऋानन्द प्राप्त होता है । रीस क्षर ), कैल श्रादि वृत्त इन पर्वतीय प्रदेशों की विशेषता है; श्रार ऊँचे जाकर देवदारुत्रों के सघन-वन कहं जाते हैं ' पर इस यात्रा में हमें हिमालय के उन वरद पुत्रं, के दर्शन न मिल सके, जिन्हें लाखामण्डल की यात्रा के समय जो भरकर देखा था। फिर भी हिम्मालय सभी जगह मनोरम है। एक-से-एक विचित्र दृश्य भरे पड़े हैं। शिमला के पर्वतीय प्रदेश में देशी राज्यों की ऐसी भरमार है, जैसे कटहल में कोए। कोटी, जूगा की रियासतें तो

१ पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम पत्र

मिली हुई ही हैं। शिमला से ३३ मील उत्तर में सतलज नदी हैं। वहाँ सतलज के तट पर एक जगह गरम पानी के सोते हैं, जिन्हें यहाँ 'तत्ता पानी, कहते हैं। बहुत लोग वहां विहार-यात्रा के लिये जाते हें। इस यात्रा में तो हम केवल संकल्प करके ही संतोप मान बैटे कि फिर कभी आकर महान् शुतुदु नद को अपना अर्घ्य चढ़ावेंगे—वह शुतुदु, जो हिमालय को शतधा विद्रावण करके पश्चिमी तिक्वत को चीर कर बशहर—रामपुर में अपने लिये मार्ग काटता हुआ पंजाब में बहा है। शुतुदु का दर्शन करने की लालसा बहुत दिनों से हमारे मन में छिपी हुई है। जिस दिन उसके अमृततुल्य जल के तीन आचमन करने का हमें सामाय प्राप्त होगा उस दिन हम अपने आपको सचमुच इत इत्य समकोंगे!

शिमला से साठ मोल पर कोटगढ हे, जहाँ सेब के बृद्धों को धरती ने खुब माना है। बीसियो मील तक पृथ्वी सेंब के बर्गाचा से पटी हुई है, कोटगढ के सेवों से शिमला के बाजार भी जगमगाते हैं। कोटगढ एक बार ग्रवश्य देखना चाहिए । हमारे साथा वीरसिंह ने हमें विश्वास दिलाया कि वह कभा-कभी एक दिन में ही अपने घर कोटगढ तक का धावा मार लेता है। छोटी-छोटो घंटियों की माला पहने हुए, जिन्हें पहाड़ी भाषा में 'कंगरियालो' कहते हैं ( संभवत: - किंकिणीजाल ) श्रीर रंग-विरंगे साजों से सिंगारे हुए तगड़े खचर रात-दिन बिना ग्रायास के ऊँचे-नोचे पहाड़ों का रास्ता नापते रहते हैं। पर पहाड़ी मनुष्यों को तो ऊबड़-खाबड़ घरती तय करने में उतना भी श्रायास नहीं जान पड़ता। कोटगढ से त्रागे वहीं रास्ता रामपुर बशहर को चला गया है, जो सतलज के किनारे एक प्रसिद्ध रियासत है ऋांर जहाँ से तिब्बत को मार्ग जाता है। शिमले से लगभग ढाई साँ मील पर तिब्बत की प्रसिद्ध मंडी गरतोक है, जहाँ लगभग एक करोड़ के मूल्य की ऊन की मंडो लगती है। कार्त्तिकी पूर्णिमा के निकट रामपुर में भी एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें अनेक प्रकार का ऊन का सामान बिकने आता है। ऊन की कताई-बनाई पहा-ड़ियों की जन्मघुट्टी के साथ जुड़ी है। रिक्शा खींचने वाले फटेहाल कुली भी तकली पर बढ़िया ऊन कात लेते हैं। ग्रपने हाथ से काता हुन्ना ऊन बुनकरों को देकर नियत दर पर बुनवा लिया जाता है। पहाड़ों में जो बेहिसाब दरिद्रता है, उसे दूर करने का यह अप्रमोध नुस्ला है - ऊनी वस्त्र का उत्पादन ख्रौर व्यापार । यदि जनता की हितैषी संस्थाएं ख्रीर सरकार ऊनी व्यवसाय को संगठित ऋौर उन्नत कर दें तो निस्संदेह इन टंडे प्रदेशों से करोड़ों रुपयों का ऊनी माल तैयार होकर बाहर जा सकता है। स्त्राज जो यहाँ की जनता नितांत टुखियारी बनी हुई है उसका व**ह चिरं**तन श्रमिशाप भी बहुत शीव्र दूर हो सकता है । शिमला, मंसूरी, नैनीताल सब बगह एक सी दुःखद गाथा अनुभव में आती है, अर्थात् इन स्थानों में ग्रांर सब तो सुखी दिखलाई पड़ते हैं, पर पर्वत की गोद में जो जन्मे हैं, जो माई के लाल इसी धरती के पुत्र हैं, वे नितान्त दरिद्र, हीन, दुःखी र्क्यार ख्रपट हैं। उनके चींगा भीतिक काय पर पेर रखकर ही ख्रीर लोग इन प्रदेशों मं गुलछरें उड़ा सकते हैं। श्रतएव नैतिक दृष्टि से पर्वतीय जनता को त्राज्ञान क्रांश दारिद्रच के महादुःख से बचाना हम सबका पहला कर्ताव्य होना चाहिए। उनको सुखी बना कर ही ग्रागनुक लोग सच्चे त्रायों में मुखी बन सकेंगे। बिना पृथ्वीपुत्रों को सुखी किए सुख का भोग विडम्बनामात्र है।

लखन**ऊ** १७**—६—४५** 

#### : २:

सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालन्दा, पावापुरी, राजग्रह श्रादि प्राचीन स्थानों में घूम कर श्रव लाहों र होता हुश्रा सिन्धु की प्राचीन सम्यता के दर्शन परिचय के लिये रू श्रवेल को यहाँ मोहं जोदड़ों श्राया। स्टेशन पर ही तांगे वाले के मुँह से सुना कि स्थानीय उचारण 'मोयां जो दड़ों' है जिसका श्रथ है 'मरे हुश्रों की ढेरी या टीला'। नाम की इस निक्कि ने इस स्थान के साथ बड़ा हित किया। श्रपट जनता ने इसे भूतों का दिला समक कर यहाँ की ईंटों श्रीर मलबे को श्रखूता रहने दिया।

संभवतः इसी कारण ईंटां की लूट से जो दुर्गति हड्ण्पा की हुई, मोहं जो-दड़ो उससे बचा रह गया (मोहं जोदड़ो नाम स्थानीय उचारण की अग्रुद्ध अनुकृति है। अब उसकी एक ब्युत्पत्ति 'मोहन का टीला' अर्थात् मोहन का बसाया हुआ गांव इस प्रकार भी की जाती है, पर वस्तुतः 'मुयां जो' अथवा 'मोयॉ जो दड़ो' ही शुद्ध सिधी नाम है )।

वर्तमान सिंध प्रान्त का प्राचीन नाम संवीर था और श्राजकल पंजाब का जो इलाका सिधसागर दोत्राब कहलाता है, उसका पुराना नाम 'सिञ्ज जनपद' था । 'सिञ्ज-सं।वीर' नामा का जोड़ा प्राचीन भारतीय भूगोल में प्रसिद्ध है। संवीर की राजधानी रोक्क नगर थी, जिसे आज-कल 'रोहड़ी' या 'रोड़ी' कहते हैं। रोड़ी सिंधुनद के बाएं या पूर्वी तट पर है। उसके टीक सामने पश्चिमी तट पर दूसरा प्रसिद्ध नगर सक्खर है। रोड़ी से भक्खर तक सिधु पर पुल बना हुन्ना है । सक्खर भी त्राति प्राचीन स्थान है। इसका पुराना नाम 'शार्कर'था जो पाणिनिकी ऋस्टा-ध्यायों में भी ऋाया है। वहाँ लिखा है कि पहाड़ी कंकड़ पत्थर ( संस्कृत शर्करा ) के पास बसा होने के कारण इसका शार्कर नाम पड़ा । आज भा सक्खर से पहाड़ी प्रदेश शुरू हो जाता है। सक्खर से रेल की लाइन लड़काना एवं सिंधु के दाहिने किनारे होती हुई डोकरी तक आती हैजो कि मोहं जोदड़ो का स्टेशन है। सिंधुनद इस भूमि का महान् देवता है। श्रव गाड़ी तैयार है श्रीर हम लोग प्रातःकाल के सुखद समीर का श्रानंद लेते हुए सिधु को अपनी श्रद्धांजिल अपित करने के लिये एवं शरीर को उसके जल से प्रोद्धित करने के लिये जा रहे हैं।

imes

लगभग पांच घरटे तक सिधुनद के तट पर जंगल क्रोंर गांवों की सैर से नया अनुभव प्राप्त हुआ। यह देश भी विचित्र हैं। अब से पांच हज़ार वर्ष पहिले की खुदाई में जिस प्रकार की गाड़ियां मिट्टी के खिलोंना में प्राप्त हुई हैं, टीक वैसो ही शक्ल की आज भी सिन्ध के गांवों में चलती हैं। गांव के मिट्टी के घड़ों और बर्तनों पर काली रेखाओं के

श्रॅंकान भी बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। श्रनाज रखने के बड़े श्रोर छोटे लम्बोतरे घड़े बहुत-से घरों के बाहर रखे हुए दिखलाई पड़े । इनका श्राकार भी पुराने घड़ों से मिलता है। श्रव इन कच्चे घड़ों को 'गोन्दी' कहते हैं। पग-पग पर सिंधी भाषा-भाषियों के मुंह से पुराने संस्कृत-प्राकृत शब्द सुन पड़ते हैं। बैलगाड़ी पर बैठते हा गाड़ीवान ने बताया कि पलाल रखकर गाड़ी में बैठने की जगह को गुदगुदा बनाया गया था। यहाँ यह शब्द ठेठ संस्कृत रूप में हैं, जिसे श्रपने यहाँ 'पुश्राल' 'पयार' कहते हैं। सिंधु-नद के किनारे पर 'डब्ब' का घना जङ्गल है। यह 'डब्ब' संस्कृत की दर्भ या कुश है, जिसे सारे पंजाव सिंध में 'डब्ब' नाम से पुकारते हैं। मार्ग में भाऊ के पेड़ों का बहुत दूर तक घना जङ्गल चला गया था। सिंधु का कछार गङ्गा-यमुना के कछार। की तरह भाऊ से भरा हुश्रा मिला। एक बार काशी में पढ़ते हुए गङ्गा के तटथत्तीं भाऊ के जङ्गल में मैने मार्ग भूल कर श्रपने श्रापको खो ही दिया था। कहीं- कहीं बब्ल के बृद्ध भी थे। मार्ग में सर्वत्र गोभी घास श्रपने पीले फूलों से इतरा रही थो। इधर इसे 'भत्तर' कहते हैं।

मोह जोदड़ों में प्राचीन असुर-प्रधान सम्यता के अवशेषा का परिचय प्राप्त करके हड़ प्या आया। यह प्राचीन हरियूपा नगरी है। यहाँ भी सिंधु सम्यता के अवशेष मिल चुके हैं। ग्राजकल पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई हो रही है। पुराने नगर या पुर का परकोटा दूँ द निकाला गया है, जिससे मालूम होता है कि इन पुरो की बनावट कोट या कोटले के दङ्ग पर थी। संभव है ऐसे पुरों वालो सम्यता को ध्वस्त करने के कारण ही आयों के प्रधान देव 'पुरंभेता' या 'पुरंदर' कहलाते रहे हो। इन दो स्थानों को सम्यता का सम्यक् अध्ययन अपने देश में होना चाहिए। प्राचीन इतिहास की गृह अनुश्रुति को सुलभाने की कुझो 'हड़प्पा' और मोहं जोदड़ों के खंडहरों में ही कहीं छिपी रखी हुई है। देखें किस बड़न्भागी के हाथ लगती है।

मोहंजोदड़ो

**१--**4--84

#### : 3:

सुदूर मद्रास प्रान्त के गुंदूर जिले में कृष्णानदी के तट पर पर्वतों से परिवेष्टित नागार्ज नी कोएडा स्थान है। इसका पुराना नाम विजयपुरी था, जिसे दिल्लाण के इल्लाकुवंशी राजाद्या ने द्रापनी राजधानी बनाया था। ईस्वो तीसरी शताब्दी में यहां बीसियो स्तूप थे, जिनके चारो द्रोर संगमरमर के शिला-पट जड़े थे। शिला-पट शिल्प-लक्ष्मी के द्रानुपम प्रतीक हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्राचोन भारतवासो द्रापनी द्रानन्त कला, प्रेम, संन्दर्य द्रार यावन को पत्थरों के द्रांकों में द्रामर बना कर छोड़ गए हैं। जैसी सुन्दरता इन शिला-पट्टां पर द्रांकित है वैसी भारतीय कला में द्रान्यत्र कम देखने को मिलेगी। पत्थर में चित्र जैसा रेखा-लालित्य उत्पन्न किया गया है। शिल्प की यह सुन्दर सामग्री राष्ट्र की बहुमूल्य निधि है।

यहां वन-प्रान्तों में अनेक वन्य जातियां बसती हैं। अभी-अभी लम्बाड़ी बालाओं का उत्य हमने देखा। वन-देवता की चार स्वस्य और प्रसन्न पुत्रियां अपने उत्साह और उमंग-भरे मन को उत्य में प्रदर्शित कर रही थीं। कितना स्वस्य और स्वच्छ विनोद था जो केवल वन्य प्रदेशों में प्रकृति के अपने प्रांगण में सुरिच्चत रह गया है। रक्ताम्बर की घाघर और कांच के परेलां से सुशोभित, पैरों में घूँ घरू और बांकड़ी, हाथों में हाथीदांत की बिलयां (वलय), कानों में कुंडल और नाक में चिन्द्रका पहने हुए वन-बालाएं अत्यन्त सुन्दर लगती थीं। उत्य और गीत इनके प्रसन्तता-भरे स्वास्थ्य की प्राण्-वायु हैं। पैरों और हाथों के संचार में वे भीतरी प्रसन्तता को उड़िल कर इन एकांत प्रदेशों को आनंद से भर देती हैं। यहां रात-दिन पर्व और उत्सव का आनन्द है, जो उन्हें जीवित रखता है। यह जाति हिन्दू है और उनकी भाषा और आकृति से जात होता है कि वे किसी समय फिरन्दर रूप में पंजाब या उत्तरी भारत से आकर यहां बसी होंगी। उनकी निजी बोली चारों और की तेलगू भाषा से भिन्न है, यदाप यह जाति तेलगू भी बोलती और समक्ती है।

बाहुक्रों में भरे हुए हाथी दांत के कंगनों के लिये उनकी बोली में 'बलियाँ' शब्द है, जो स्पष्ट संस्कृत 'वलय' से बना है। वलय से ही निर्गत 'बला' (बहुवचन, बले) मेरठ की बोली में इसी ऋर्थ में ऋाज तक व्यवहृत होता है। पैरों के घुमावदार कड़ों के लिये प्रयुक्त उनका 'बांकड़ी' शब्द भी चालू है। पंजाब ऋौर पश्चिमी युक्तप्रान्त की कितनी ही उठाऊ-चूल्हा जातियों में कांच के गोल ट्रकड़े सींकर बनाए हुए वस्त्रों के पहनने की प्रथा स्त्राज तक जीवित है । बनजारों में एवं जाट-गूजरों की स्त्रियों में भी इस प्रकार के कांच के परेलों (उत्तरीय) का रिवाज है। हमारे मित्र श्री जवाहरलालजी चतुर्वेदी ने ब्रजमाषा का एक लोकगीत मुक्ते सनाया था, जिसमें एक नवेली ऋगने रसिया पति से कांचों का परेला मोल ले देने का आग्रह करती है। लम्बाड़ी बालाओं को भी कांच-जटित वस्त्र बहुत प्रिय हैं। रंगीली घाघर ख्रौर ख्रंगिया में कांच के गोल चंदों की पंक्तियां टांक कर वे उन्हें ऋनोखे रूप से सजाती हैं। यह प्रथा भी उनके उत्तरापथ से ब्राने की सुचना देती है। नाचते समय वे कुछ गीत भी गाती हैं, जो उनकी ऋपनी बोली के हैं। उनके संकलन श्रीर श्रध्ययन से इस जाति के विकास पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है। हमारे देश में न जाने कितनी जातियां अभी तक अपने रंग-भरे जीवन को पर्वत ऋौर वनों की गोद में सुरक्तित रख कर जीवित हैं। जबतक उनमें नृत्य स्रौर गीत का प्रचार है तबतक वे स्रविनश्वर हैं। उनका सल्य-भाव प्राप्त करके उनका समग्र ऋध्ययन करने के लिये कितने ही लोकवार्त्ता शास्त्रियों एवं नृतत्व विशेषज्ञों की स्त्रावश्यकता है। ईश्वर करे प्रकृति के स्वच्छन्दचारी प्राण-वायु श्रीर कृष्णा की निर्मल जलधारा की भांति इन जातियों का जीवन ऋार उनकी लोवस्थिति भी चिरजीवी हो।

१ पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम लिखे पत्र।

## : २१ :

# विशाक् सूत्र

इतिहास के प्रन्थों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतवर्ष का वाणिज्य-व्यवसाय बहुत ही उन्नत दशा में था। श्रेष्ठी लोग सार्थवाह के रूप में पाँच-पाँच साँ। शक्टों का सार्थ बना कर उनपर बहुमूल्य भांड लाद कर देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की यात्रा करते थे। पाटलिपुत्र से पूर्व में ताम्रलिप्ति त्रौर पश्चिम में किपशा त्रौर वाह्लीक तक तथा दिल्ला में भृगुकच्छ (भड़ौंच) त्रौर पांड्य कवाट तक व्यापार के मार्ग खुले हुए थे। भारतवर्ष की सीमा से बाहर भी देश के व्यापार का फैलाव था। पश्चिम की त्रौर रोम साम्राज्य के साथ भारतवर्ष का खूब बढ़ा-चढ़ा व्यापार था, जिसकी बदौलत रोम के घन की सुनहली नदी भारत-भूमि में त्राकर त्रपनी भेंट चढ़ाती थी। लिखा है कि एक बार कुछ भारतीय व्यापारियों के जहाज समुद्र में रास्ता भूलकर जर्मनी के उत्तरी किनारे पर जा निकले थे। गुजरात में त्राज तक एक उक्ति चली त्राती है, जिसका त्र्रार्थ यह है कि जो जावा देश को जाता है वह फिर वापस नहीं लोटता, त्रार्थात् वहीं बस जाता है। कदाचित् जो कोई त्रा जाता है तो वह इतने मोती लाता है कि पुरत-दर-पुरत के लिये काफी हों।

जो जाए जावे, ते पाछे नहिं श्रावे । ने जो श्रावे तो परिया-परिया मोती लावे ॥

१ यह कहावत हमें ऋपने मित्र श्री देवेन्द्रजी सत्यार्थी (लोकगीत-परित्राजक) से प्राप्त हुई थें।

इस बढ़े-चढ़े व्यागर की मूल भित्त भारतवासियों की ईमानदारी, उनका परिश्रम ख्रौर साहस था। उनकी सफलता के मूल कारण कुछ, ऐसे व्यापारिक नियम रहे होंगे जिनके ख्राश्रय से सभी व्यवसायी अपने व्यवसाय में उन्नति किया करते हैं। उनके व्यापारिक सिद्धान्त (बिज़नेस मैथड्स) क्या थे, इस विषय पर प्राचीन साहित्य में कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। यदि कोई चतुर महाश्रेष्ठी अपने अनुभव का निचोड़ हमारे लिये लिगिबद्ध कर जाता, तो आज हम उसका कितना उपकार मानते। जहाँ हमारे यहाँ विविध विषयं। के अनेक सूत्र-ग्रन्थों की रचना हुई थी वहाँ वाणिज्य जैसे अति महत्त्व के विषय पर विषक् सूत्र जैसा कोई ग्रन्थ या तो बना नहीं या अब शेष नहीं रहा। इस विषय की जानकारी के लिये यदि समस्त संस्कृत, पालो ख्रोर भाषा साहित्य का मंथन किया जाए तो संभव है कि प्राचीन विण्ज्य-बुद्ध के सम्बन्ध में कुछ, अञ्ची सामग्री प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिये वास्त्यायन ने कामसूत्र में एक अत्यन्त चुस्त विण्क सूत्र का उल्लेख किया है जिसकी सचाई को अग्राज भी मनुष्यमात्र बिना तर्क के मानते हैं। वह सूत्र यह है—

## वरं सांशयिकान्निष्कात् श्रसांशयिकः कार्षापणः ।

श्रर्थात् , खरके वाले निष्क से बिना खरके का कार्षापण श्रव्छा है। निष्क (सोने की मुद्रा) श्रीर कार्षापण (चांदी का पुराना रुपया) भारतवर्ष के सबसे प्राचीन सिक्के थे। उनका चलन विक्रम से लगभग ६०० वर्ष पूर्व था। श्रतएव इस विणक् सूत्र की श्रायु भी लगभग ढाई हजार वर्ष की समभी जानी चाहिए। व्यापार में हर एक कुशल व्यापारी नगद धर्म को श्रव्छा समभता है श्रीर उधार से बचना चाहता है। उपर के सूत्र का मूल भाव यही है कि जीवन में नगद धर्म ही सबसे उत्तम है। इसीके साथ एक दूसरा सूत्र भी वात्स्यायन की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, यथा—

वैरमध कपोतः रवो मबुरात्।

श्रर्थात्, उधार के मोर से नगद का कबूतर श्रव्छा है।

श्राज वे प्राचीन व्यापारी नहीं रहे पर उनके वे संस्कृत सूत्र युग-धर्म के श्रनुसार चोला बदलते हुए कुळु-कुळु हमारे बीच में बच रहे हैं। 'वरमद्य कपोतः श्वो मथूरात्' का कायाकल्प 'नो नगद न तेरह उधार' के रूप में श्राज भी जीवित है, उसमें वैसी ही चुस्ती श्रीर स्वयंसिद्धता की उत्कट छाप है। ऐसे न्यायों में बुद्धिमत्ता कूट कूटकर भरी हुई होती है। उनका सत्य, श्रनुभव के खरेपन के कारण बिना तर्क के स्वीकार किया जाता है। श्राकाश में चमकते हुए नच्चत्रों की तरह कितने ही विणिक् सूत्र श्रदाविध हमारे ज्ञानरूपी श्राकाश में टंके हुए हैं।

इस प्रकार के कितने ही विश्विक् सूत्र अनुभवी व्यवसाइयों की जिह्ना पर स्त्रांज भी मिलते हैं। उनका एक वृहत् संग्रह प्रकाशित होना चाहिए ख्राँगर अर्वाचीन अर्थशास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के साथ मिलान करके तुलनात्मक रीति से उन सूत्रों का सम्पादन होना चाहिए। काशी के महाजनी विद्यालय में स्वदेशी पद्धित से कोठीवाल हिसाब-किताब ख्रोर बहीखाते की अञ्चली शिद्धा दी जाती है। इसके संयोजकों ने इस शिद्धा-पद्धित को वैज्ञानिक रूप देने में अपना मस्तिष्क ख्रोर समय दोनों का व्यय किया है। यदि वहां के कार्यकर्ता इस आयोजन को भी हाथ में लें ख्रांर अनुभवशील पुराने व्यक्तियों की सहायता से व्यापार के विविध ख्रंगों से सम्बन्धित विश्विक् सूत्रों का संग्रह करें तो यह बड़ा उपयोगी कार्य होगा। इस प्रकार का विचार एक बार रायकृष्णदासजी के साथ बात-चीत के सिलिस ने में काशी में ही उत्पन्न हुआ था ख्रांर उसी समय कुल सूत्रों को टीप लिया गया था। उन्हें हम यहां केवल उदाहरखार्थ दे रहे हैं। पूरे कार्य का विस्तार तो बहुत है।

## हिसाब-किताब-

पहले लिख्न पीछे से दे, भूल पड़े त् मुक्त से ले।
 अर्थात्, मानो स्वयं कागज या बही सेठ से सम्बोधन करके इस

सुनहले नियम का उपदेश करती है। इसके श्रीर भी पाठभेद हैं, यथा— 'पहले खिख पीछे से दे। फेर घटे कागज सं खे।'

श्रव्छा हो यदि संग्रहकर्ता सभी उपलब्ध पाठान्तरों को लिख लें। २—बही कहती है, सुफे रोज देखों तो सवा रत्ती सोना दूं।

चतुर व्यागरी हिसाब को कभी पिछड़ने नहीं देता ह्यौर पुराने हिसाब को भी देखता रहता है। उससे कभी-कभी गये बीते तगादे वसूल होने का ढंग बैठ जाता है।

## ३--भूब चूक बोनी-रेनी ।

हमने अंग्रेजी के बिल-फामों पर लैटिन भाषा से संचित्त किए हुए संकेताच्चर 'ई॰ एएड ओ॰ ई॰' छपे देखे हैं। उसका ताल्प्य वही है जो इस गठे हुए अल्पाच्चर देशी सूत्र का है। दूर-दूर के पारस्परिक हिसाब-किताब में विश्वास जमाने वाला मूल-मंत्र यह छोटा नियम ही है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यापारी अपने हिसाब की त्रैकालिक सत्यता की साख भरता है।

## ४--- इनाम सौ-सौ, हिसान जौ-जो ।

हिसाब गिएत शास्त्र का अनुशासन मानता है और गिएत ईश्वर का मूर्तिमान सत्यरूप है, इसलिए हिसाब भी बड़ी पिवत्र वस्तु है। ईश्वर के सहश वह निष्पत्तपात होकर छोटे-बड़े सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। इसलिए हिसाब के चेत्र में मुख्यत या लगी-लिपर्टा नहीं रखनी चाहिए। जहां ऐसा होता है वहां जीवन का व्यवहार भी गंदला पड़ जाता है। हिसाब के बीच में पिता-पुत्र, पित-पृत्नी सबका समान स्वत्व होना चाहिए। इस भाव का अनुवाद एक दूसरे प्रकार से यों कहा जाता है—हिसाब में किसकी नानी मरी है? जिसकी नानी होती है, कारज का खर्चा उसीके जिम्मे पड़ता है। परंतु हिसाब-किताब में दोनों पन्न बराबर होते हैं, वहां कोई किसीका दबैल नहीं होता।

ऊपर के चार सूत्र ऐसे अनुपम हैं कि उन्हें बहो-खाता के आरम्भ में छापना चाहिए और संगमरमर के अच्चरों में लिख कर व्यापार- व्यवसाय के सार्वजनिक स्थानों में लगाना चाहिए।

दुकानदारी, त्र्यर्थात् , माल का क्रयविकय या व्यवहार इस सम्बन्ध में भी बहुत से पुराने गुरु मन्त्र हैं जिन्हें व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का निचोड़ कहना चाहिए। हजारों वर्षों के क्रानुभव के बाद वे खरे उतरे हैं। यथा—

- र--- सस्ती का पीछा पकड़े, मंहगी का पीछा न पकड़े।
- ६ तेजी में दस गाइक। मंदे में गाइक नहीं।
- ७-कभी ऊंट एक पैसे का मंहगा। कभी सौ का सस्ता।
- --सौद। बेच कर पछतावे ।
- ६-वेचे सी वंजारा। रक्खे सी हत्यारा ।
- १०--दुश्मन भीर प्राहक वार-बार नहीं श्राते ।
- 19--नौ नकद न तेरह हथार ।
- १२--फँसा बनियां दब के बेचे ।

पूरा तोलने के सम्बन्ध में कुछ मार्के के सूत्र हैं—

- १३ भाव में खत्य। तो ज में न खाय।
- १४--- भूठ बोले मत ना। कम तोले मत ना।।
- १४-- प्रातोज, सुखी रह ।

दूकानदार को अकड़ खां होना ठीक नहीं, उसे चाहिए कि प्राहकों के साथ शिष्टता और नम्रता का व्यवहार करे। कहा है —

१६ — जमींदारी गर्मी की। दुकानदारी नर्मी की।। या, जमींदारी गरम की। साहूकारी नरम की।। व्यापार के सम्बन्ध में कई कहावतें हैं —

१७—स्त्री का खसम मर्द। मर्द का खसम रोजगार। त्रार्थात, वह उसका पालन कर्ता है।

१८ — पर कर बनिज संदेसन खेता । बिन वर देखे बयाई बेटी ॥ पर घर राखें श्रापनि थाती । ये चारों नित कूटें झाती।।

१६--तांबा देते चेतना मुख देखे व्यवहार ।

२०—सब बंजोंमें किसानका बंज श्रन्था है। श्रर्थात्, ईश्वराधीन है। साहूकारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुक्तियां मिली हैं—

२१---श्राश्नाई शरम की। साहुकारी भरम की ॥

श्रर्थात्, रिश्तेदारी श्रांखां के शील पर निर्भर है श्रीर साहूकारी एक भरम है। जबतक लोगों की निगाह में भरम बना रहता है तभी तक साहूकारी है—सभी बैंक या साहूकारों का यही हाल रहता है; रोजमर्रा कच्चा चिट्ठा कोई गाहक या श्रासामी नहीं देखता।

२२--बंधी मूठ लाख की। खुली मूठ खाक की ।। नामी चोर मारा जाय। नामी साह कमा खाय।।

२३--बास जाय पर सास न जाय। या

रहे साख, जाय लाख।।

पूंजी को सम्भालने ऋौर समभ्यकर लगाने के सम्बन्ध में भी कितने ही गुरुमन्त्र होंगे जिनमें कई एक ये हैं——

२४--रत्ती स्ती साधे। तो द्वारे हाथी बांधे।।
रत्ती-रत्ती खोवे। तो द्वार बैठ कर रोवे।।
२१--हीरा घट जाता है। कीरा नहीं घटता।।
भीरा, त्र्रथांत्, फुटकर खर्च कभी खतम होने में नहीं स्त्राता।

२६--थोड़ी पूँजी गुसैयां की आस। गा

श्रोछी पूँजी खसमहिं खाय ।।

वाशिज्य-व्यापार में ऋगा का भी एक विशेष स्थान है। उससे सम्बन्धित उक्तियों में सर्वत्र मनुष्य की चतुरता का श्रव्छा श्राभास पाया जाता है—

२७--श्रीरत का ससम मर्द । मर्द का ससम कर्जा ॥ २८--बहने का बाप तगादा । २६--- बहुरे की राम-राम जम का सन्देसा ।

३०--- हपया आर्वेती हाथ काला। जाय तो मुं<mark>द काला</mark>॥

वैश्य-जाति को लच्य करके उसके जातीय चरित्र के गुण-दोषां पर चोट करती हुई श्रथवा बारीकी के साथ उनकी छ।न-बीन करने वाली बहुत-सी उक्तियां मिलेंगी, जैसे—

३१ — बनिया श्रपना गुड़ भी चुरा कर खाता है। ३२ — बैठा बनिया क्या करे। इस कोठे का धान उस कोठे करे। ३३ — श्रवाई भेंस कू मिली या बनिये कू।

श्रंतिम उक्ति मेरठी बोली की है जिसका श्रर्थ यह है कि श्रिधक धन-वृद्धि को पचाने की शक्ति वैश्य में ही होती है जो स्वभाव से मितव्ययी होते हैं। दूसरे लोग एक सीमा से श्रागे पैसा बढ़ने पर इतराने लगते हैं। मैंस के बारे में कहा जाता है कि वह जितना खाती है उससे श्रिधक कभी श्रधा कर खा ले तो उसको मेल लेती है। इसी तरह धनी बनिए की जितनी समाई है, उससे श्रिधक धन उसे मिल बावे तो वह पचा जाता है, उसके कारण वह इतरा कर नहीं चलता।

यह विषय त्रात्यन्त रोचक है श्रोर इसका सम्बन्ध हमारे व्यावहारिक जीवन से रहा है। यहां भी हमने श्रपने राष्ट्रीय जीवन में सूभ श्रीर कल्पन। से भरपूर काम लिया था। श्रातएव इस विषय की पूरी छानबीन होनी चाहिए।

परिशिष्ट

पत्र

(?)

**ल**खनऊ २**५—** ७—४०

प्रिय चतुर्वेदीजी,

'ब्रज-साहित्य-मण्डल' नाम का त्र्यापका लेख मिला । खूब पसन्दः श्राया।

प्रान्तीय बोलियों के सम्बन्ध में तो आपने मेरे मन की बात कह डाली । मैंने पांच वर्ष तक ब्रज-साहित्य-सेवियों का ध्यान इस श्रोर खींचने को कोशिश की । सम्भव है, श्रापकी प्रेरणा से श्रव बीज-वपन हो जाए । श्रागरे को साहित्यक प्रदर्शनों में जो सन्देश मैंने भेजा था, उससे मालूम होगा कि जनपदों के साहित्य की साधना के लिये मैं कितना उत्सुक हूं । मेरा तो विश्वास है कि हिंदी बिना जनपदों की बोलियों को साथ लिए उन्नित कर ही नहीं सकती । भाषा-शास्त्र की हिंह से जनपदों में, गांवों में, बेहिसाब मसाला भरा पड़ा है । मैंने श्रपने 'पृथ्वी-पुत्र' नामक लेख में भी इस विषय पर ध्यान दिलाया है ।

जो काम ब्रज का है, वह: अवध का है। महाभारत में भारतीय जनपदों की बड़ी सूची है। मेरे विचार में आजतक वे ही जनपद अपनी संस्कृति की विशेषता लिए हुए हमारी बोलियों के त्तेत्र बने हैं। ब्रज में जो कुछ साहित्य का काम हुआ, उसकी चर्चा इस प्रकार है। ब्रजभाषा-कोष का काम श्री जवाहरलालजो चतुर्वेदी ने आरम्भ किया था। उनसे मालूम कीजिए कि क्या प्रगति हुई है और क्या बाधाएं हैं। सूरदास-राब्द-कोष का कार्य श्री सत्येन्द्रजो को देख-रेख में होने लगा था। मेरे आने के पोछे मालूम हुआ कि पं० चे त्रालजो के पुत्र डा० विश्वगल-जो ने इस कार्य को अपने धन से कराना स्वीकार कर लिया था। ब्रज-प्राम-गोत, ब्रज-भाषा-धातुपाठ, लोकोक्ति और मुहावरों के संग्रह की भी बात-चीत थो। गोतां का संग्रह सत्येन्द्रजो ने हिन्दो-साहित्य परिषद् की ओर से किया भी था। मैं समभता हूं कि इस प्रकार के कार्यों में सतत प्रेरणा की आवश्यकता रहती हो है। आगरे में साहित्यिक कार्य का जाता-जागता केन्द्र बन चुका है।

त्रागरा सयुक्तपान्तीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का केन्द्र-स्थान या राजधानी बन जावे, यह प्रस्ताव भी मुफ्ते रुचता है । स्राशा है, स्राप इसे शोध्र कार्यान्वित करा सकेंगे। क्या कहूं, जब टर्नर को नैपालो डिक्शनरी अथवा प्रियमंन को काश्मोरी डिक्शनरी जैसे महान् प्रन्थों को देखता हूं तब हिन्दी की किसो भो बोलो के लिये वैसे कोष की याद करके छुट-पटाने लगता हूं। व्रज-भाषा और स्रवधो में तो साहित्यिक धन इतना स्रिधिक है कि उससे भी बड़े कोष को भर सकें।

लखनऊ

28-2-88

(२)

प्रिय चतुर्वेदीजी,

मेरा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति की जो थाती अवतक वर्चा है, उसका निवास हमारे जनपदों में हैं । हमारे पुरातन आचार, धार्मिक विचार, संस्था, भाषा और बहुमुखी जीवन का अदूट प्रवाह भारतीय ग्राम तथा उनके समदाय जनपदों में अभी तक विद्यमान हैं। टर्नर का नैपाली कोष, ग्रियर्सन का काश्मीरी कोष—इनके जैसे कितने ही ग्रन्य-रत्नों की सामग्री भारतीय जनपदों में सुरिद्धित है। ग्राप टर्नर ग्रीर ग्रियर्सन की पद्धित पर कार्य को हाथ में लेने वाले नवयुवक बुन्देलखएड के लिये भी उत्पन्न कीजिए। प्रस्थेक जानपदी बोली को ऐसे ही धुनवाले घित्यों की चाह है। ग्रियर्सन ने बिहारमें रहते हुए वहाँ के किसानो के जीवन पर एक ग्रमूल्य ग्रन्थ 'बिहार पेजेंट लाइफ़' (Bihar Peasant Life—बिहार कुपक जीवन) के नाम से लिखा था। ग्रापने देखा होगा, न देखा हो तो श्रवश्य देखिएगा। वह ग्रापके कार्यकत्तांत्रों के लिये एक श्रादर्श रूपरेखा उपस्थित करता है। प्रादेशिक समस्यान्नां ग्रीर बोलियों के लिये कार्य करने की बात ग्रब बहुधा सुनने में ग्राने लगी है। लोगों में उत्साह भी है, पर उसकी वैज्ञानिक पद्धित कुछ विचारशील लोगों को निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे सामान्य कार्यकर्त्ता तदनुसार कार्य में लग सकें।

यदि एक संगठित ऋौर व्यवस्थित रीति से पॉच वर्ष तक कार्य होगा तो स्राशा है, देश ऋौर जनता के वास्त्रविक जीवन के साथ हम गाढ़ा पश्चिय प्राप्त कर सकेंगे।

> लखनऊ, वैशाख पूर्णिमा २००० (३)

प्रिय चतुर्वेदीजी,

····दों शब्दों के पढ़ने में शायद भूल हुई है 'फगुनहरा नहीं 'फगुनहटा' शब्द है।

'फगुनहटा' फागुन की विलक्षण हवा है। इसका अनुभव अवकी होली से कुछ ही पहले मार्च के पहले हफ्ते में मुक्ते मिला। मैं अहिच्छुत्रा के प्राचीन ठूही की खुदाई पर गया हुआ था। दो दिन तक जो प्रचण्ड हवा चली उसने सारे जङ्गल को क्तक्कोर डाला। हम लोग खुले टीलों पर खड़े थे। मालूम होता था कि हवा उठाकर फेंक देगी। मैंने एक जीन-पुरी मित्र से साल भर पहले फगुनहटे का कुछ परिचय सुन रखा था। यह नाम भी मुक्ते उन्होंने ही बताया था ऋौर इसका एक ग्रामगीत भी सुनाया था, जो कुछ इस तरह खुलता था—

'फागुन मास बहा फगुनहटा कर गए पात खड़े रहे रूखा, बढ़-बढ़ खोग सहा भस दूखा ।।'

फिर गांव जाकर उन्होंने वह गीत भेजा जिसकी कड़ी इस तरह थी— फागुन मास बहा हवहरा। तरवर पात सबहि अरि परा।। महि पर पात खड़ा रह रूखा। भज्ज-भज्ज कन्त सहाएउ दूखा।।

इसी वायु का दूसरा नाम 'हवहरा' भी जान पड़ता है। रामनरेशजी त्रिपाठी की पुस्तक 'घाघ ऋौर भड़ुरी' में एक कहावत में 'हड़हवा' एक वायु का नाम स्राया है । स्राप देखिए कि उन्होंने क्या स्रर्थ दिया है। यही 'हवहरा' जान पड़ती है, जिसका दूसरा नाम 'फगुनहटा' है स्त्रीर जो फागुन में चलती है। हां, तो मैं इस फगुनहटे शब्द का साहित्यिक प्रयोग ऋपने 'राष्ट्रीय कल्यवृत्त्य' नामक लेख में कर चुका था । यह लेख 'त्र्यार्यमित्र' में एक बार छुपा था । मैंने लिखा था- 'फागुन के महीने में शिशिर का मन्त्र पाकर जब तेज फगुनहटा बहता है तब चारों श्रोर पतभाइ दिखाई देता है। पर इसके बाद ही बसन्त एक नया मंगल-संदेश लेकर त्राता है'। पर ऋहिन्छत्रा के उस दिन से पहिले शब्द ऋौर उसके ऋर्य-सम्बन्ध का मुक्ते सालात् ज्ञान न हुऋा था। मैं सोच रहा था कि क्या यही प्रचएड वायु तो फगुनहटा नहीं है । तबतक मेरे मन में एक बात ऋाई। यदि यह हवा हमारे यहाँ की है तो इसका नामकरण भी इमारे जनपदों में ग्राम बुद्धों द्वारा हुन्ना होगा । प्रकृति में दो दिन तक ऐसी बड़ी घटना हो स्त्रौर हमारे पृथ्वी-पुत्र पूर्व पुरखास्त्रों ने उसे न पहचाना हो, यह हो नहीं सकता । सोभाग्य से उस समय मेरे साथ एक पुरिवया गोंडे जिले का चपरासो या । मैंने उससे उस हवा का नाम पूछा। तो उसने बताया, 'साहब, यह फगुनहटा है।' इस प्रकार इस महत्त्वपूर्या शब्ध श्रीर इसके श्रर्थ के साथ मेरा परिचय हुआ। मन कहता है कि संस्कृत साहित्य में भी कहीं इसका वर्णन मिलेगा। नाम भी संस्कृत से निकला जान पड़ता है। जब कहीं इसका वर्णन मिल जायगा तब एक गांव मिल जाने जैसी प्रसन्तता होगी। तो इस वाक्य को ठीक यों छाप दीजिएगा — श्राज नवचेतना के फगुनहटे ने राष्ट्रीय कल्पृत्रच्च को सकस्कोर कर पुराने विचाररूपी पत्तों को धराशायी कर दिया है।

दूसरा शब्द पंचायतनी है (इस पंचायतनी प्राप्ताद की हट जगती में सभी भाषात्रों त्रों र बोलियों के सुगढ़ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा) इसे 'हिन्दुस्तान' ने पंचायती त्रौर 'स्वतंत्र' ने पंचायनी छापा है। यह शब्द तो मैं पिछली देवगढ़-यात्रा में वुन्देलखण्ड से ही लेकर लैंडा। पं॰ माधवरवरूप वस्स (पुरातन्त्व विभाग, त्रागरा के सुपरि-एटेएडेएट) ने इसका प्रयोग उन मंदिरों के लिये किया था, जिनके चार खूँटों पर चार छोटे मंदिर हों, जिनमें प्रधान देव के त्रातिरिक्त त्रान्य देवों की मूर्तियां समन्वयारमक दृष्टि से स्थापित रहती थीं। स्वयं देवगढ़ का विष्णु मंदिर पंचायतनी था। इस प्रकार का देवमन्दिर समन्वय का एक सुन्दर प्रतीक था।

उसी भाव को लेकर इस शब्द का प्रयोग उपरोक्त वाक्य में मैंने किया था। विराट्पर्व के श्लोक को छापने में भी 'माहेयी' (गाय) 'महिषी' (भेंस) हो गया है। टीक पाट यह है—

## सर्वश्वेतेव माद्देयी वने जाता त्रिहायनी।

मैं यहाँ दो एक संकेत भी स्पष्ट कर देता हूं। लुधियानी के उच्चारणों का अध्ययन डा॰ बनारसीदास ने The Phonetics of Ludhiani में किया है। काश्मीर के हरमुकुट पर्वत पर बैठकर डा॰ सर अप्रारल स्टाइन ने एक पुस्तक (Tales of Hatim—हातिम की कहानियां) के रूप में लिखी है, जिसमें काश्मीरी कहानियों का लोकभाषा में संप्रह है ....। दस्द देश की बोली की पहचान और उसका अध्ययन

हा॰ प्रियर्सन के जीवन का मुख्य विषय था । मुंजानी श्रीर इरकारमी बोलियों का रोचक श्रध्ययन कुछ विदेशी भाषा-शास्त्री कर चुके हैं [देखिए संजन-स्मृति प्रन्थ, पृ॰ २२१ The Iranian Hindukush dialects called Munjani and Yudghi; तथा Grierson's Linguistic Survey, Specimen Translations of North-West Frontier] ये गल्चा भाषाएं वंधु नदी के उपरले प्रदेश में हिन्दूकुश के उत्तर बोली जाती हैं। मुंजानी मेरी राय में व्याकरण का मौझयन है, जिसका नडादिगण (४।१।६६) में पाणिनि ने उल्लेख किया है। पाणिनि सूत्र ५।३।११६ (दामन्यादि त्रिगत षष्ठाच्छः) के अनुसार यह एक प्राचीन आयुध-जीवी संघ (लड़ाकू कबीला) था, वहाँ के नागरिक मौझायनी कहलाते थे श्रीर शाङ्गेरवादिगण के अनुसार वहाँ की स्त्रियां मौझायनी कहलाती थीं।

'इश्काश्मी', सम्भव है, व्याकरण-शास्त्र का 'इषुकामशमी' हो जिस-का नाम कई बार उदाहरणों में आया है । इससे यह प्रतीत होता है कि इन जातियों के साथ हमारे पूर्वजों का परिचय बहुत पुराना था । यहाँ अवध-साहित्य परिषद बनाने की बात सोची जा रही है।

> ग्रभिन— वासदेवशरण

पुनश्र--

गुप्तजी स्राए श्राँर उनसे भी जनपद-स्रान्दोलन के सम्बन्ध में बात-चीत हुई। हमारी सम्मित में विरोध इस कार्य की प्रगति में बाधक होगा। इस स्रान्दोलन को शुद्ध सांस्कृतिक रखना स्रत्यावश्यक है। पृथक् प्रान्त निर्माण्कपी राजनीतिक पहलू स्रभी बिलकुल न उठाया जाना चाहिए, स्रन्यथा स्रापका उद्देश्य खटाई में पड़ जायगा। इस विषय का सांस्कृतिक पद्म स्थायी महत्त्व का है। इस समय सब विवाद स्थिगत करके उसी को पृष्ट करना चाहिए। बुद्धिमानी यह है कि इम जितनी भूमि को जोत सकें, उतने में ही हल चलावें।

सत्येन्द्रजी के पत्र का त्र्यवतरण भी पढ़ा । मैं वस्तुतः उनकी विचार-

धारा के मूल को श्रभी तक नहीं समभ पा रहा हूँ कि हिन्दी का हित-विरोध कहां हो रहा है। हिन्दी का चेत्र एक ख्रीर अखरण्ड है। उसमें कार्य-पद्धति के साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, द्वैराज्य, भौज्य सभी प्रकार एक साथ प्रयक्त हो रह हैं और होंगे। कार्य अनेक प्रकार के हैं। कार्य के श्रनसार व्यवस्थाएं भी श्रलग-श्रलग होंगी। खड़ी बोर्ला की दृष्टि से. राष्ट्रीय भाषा के विकास ऋौर स्वरूप की दृष्टि से, वैज्ञानिक ऋौर पारि-भाषिक शब्दों की दृष्टि से, हिन्दी का साम्राज्य एक है। जनपदी बौलिया के कार्य के जिये उसी हो त्र में स्थानीय स्वराज्य की त्रावश्यकता है, उस के बिना कार्य-विभाजन हो ही नहीं सकता श्रीर न वैज्ञानिक रीति से काम ही सम्भव है। बिना स्थानीय केन्द्रों के स्थानीय कार्यकर्त्ता कैसे मिलेंगे ? साहित्यिक मूल प्रवृत्तियों के स्फुरण के लिये हमारी भाषा में वैराज्य चाहिए । अनेक केन्द्रों में, अनेक मानसों में अनगिन्त साहिस्यिक प्रेरणाएं वैसी ही जन्म लेंगी जैसी ऋरएय में वृद्ध-वनस्पति । उनमें जो स्थायी मल्य के हैं वे बचे रहेंगे, शेष काल-चक्र में विलीन होते रहेंगे। वनस्पति जगत् में भी वर्ष-वर्ष ऋौर युग-युग पर विशरण ऋौर छँटाव चलता रहता है । हिन्दी स्त्रौर उद् का या हिन्दी स्त्रौर शेष प्रान्तीय-भाषास्त्रों का द्वैराज्य भी चलता हो रहेगा, परन्तु पारस्परिक हित-बुद्धि से ख्रीर स्थान्योन्य उप-कार के लिये। भिन्न भिन्न साहित्यिक दलों ख्रौर गुटों का भीज्य-शासन भी, जिसमें उनके नेता ऐश्वर्य का भोग श्रीर नियन्त्रण करने में स्वतंत्र होंगे, रहेगा ही। इस तरह साहित्य के विशाल जगत् में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाश्रों का समन्वय देखने की श्रांख हमें श्रभी से उत्पन्न करनी चाहिए । ऐसे देव-तुल्य पवित्र त्रीर उदार कार्य के विरोध का मूल कारण तो किसी प्रकार से बनता ही नहीं । हाँ, कार्य की शुद्ध सांस्क्र-तिक मुल भित्ति से कभी ऋपने ऋापको हटने न दीजिएगा ।

श्रभिन्न--वासुदेवशरण १८---४---४३(8)

लखनऊ म—६—४३

प्रिय चतुर्वेदीजी,

जनपद-सम्बन्धी कार्य के विषय में श्रापकी भक्ति देखकर मैं वास्तव में चिकत होगया हूं। श्रापने श्रपने परिश्रम की हिव डालकर इस पुनीत कार्य के। कई कदम श्रागे बढ़ा दिया है। सम्मेलन ने इस कार्य की महत्ता। श्रोर उपयोगिता को स्वीकार कर लिया है। यह भी श्रुभ लच्चण है। उपस्मिति के सदस्य सब बड़े योग्य श्रीर सुलम्के हुए सजन हैं। श्राशा है, उनके द्वारा किसी ठोस कार्य का सूत्रपात्र किया जा सकेगा। सबसे बड़ी श्रावश्यकता कार्य को वैज्ञानिक पद्धति से संचालित करना है। जनपदीय कार्य का एक सरल पर क्रियात्मक रूपरेखा हम सबको मिलकर पहले प्रस्तुत करनी चाहिए।

संसार में जो कुछ भी विभृतिमत्, श्रीमत् श्रीर ऊर्जित है, उससे परिचय प्राप्त करने का हमारे उदीयमान राष्ट्र को श्रीधकार है। यह तो श्रान्तरिक स्वास्थ्य का लच्च्या है कि हमारी भूख इतनी प्रवल हो उटी है, हमारी जिज्ञासा की परिधि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यह शुभ चिह्न हैं। ऐसे समय में हमें श्रपने केन्द्र को भी भरपूर टरोलना चाहिए। श्रपने केन्द्र का प्यंवेच्च्या ही जनपदों का कार्य है। श्रपनी महिमा को हम जितना श्रिधक जानेंगे, उतना ही बाहिरी महिमा से परिचित होने की चमता हममें बढ़ेगी। श्रन्थया भय है कि हम भटेती के गड्ढे में न गिर जावें। श्रापके पत्र का एक वाक्य मुक्ते बहुत प्रिय लगा, मैंने इसे कई बार पढ़ा 'The Principal aim of my life is interpretation of what is best among other people'। इसके 'other people' शब्द में विश्व-भुवन समाविष्ट है। वेद के शब्दों में कहिए तो ब्रह्म के श्राप्ते हिस्से से विश्वभुवन पैदा हुश्रा श्रार जो दूसरा श्रापा बचा, वह उसके श्रपने श्रापका प्रतीक या

### श्रर्धेन विश्वं मुवनं जजान । योऽस्यार्धः कतमः स केतु:॥

बस यही समन्वय हमें इष्ट होना चाहिए। 'other people' या विश्वभुवन एक अर्थांश में अर्ड 'our people' या हमारा लोक-जीवन दूसरे अर्थांश में, तभी हमारे रथ की गति निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच सकती है। 'त्रयाणां धूर्त्ताणां' वालो साहि यिक शैलो में इसो महंगे तत्व को कहना चाहें तो यो कह लोजिए —

#### श्रर्धेन भोमो श्रश्नाति श्रर्धेन सर्वे पांडवाः।

सर्व पांडवों में 'विश्वभुवन' ग्रांत भीम के ग्राधे भागधेय में हमारा न्त्रपना समाज, ग्राना जनाद श्रांत ग्राना लोक । त्राइए इस्रो सुनह से समन्वय का हम इस मंगल प्रभात में ग्रावाहन करें।

> शुभेन्छु— वासुदेवशरण

( )

लखनऊ

११ -६--४३

श्रिय चतुर्वेदोजी,

जनपदीय काय और प्रान्त-निर्माण का ख्रान्दोलन जिलकुल पृथक् बातें हैं, उनका संकर किसोका हित नहीं कर सकता । इस समय राग-होष से ऊपर उठ कर प्रशान्त उदात्त भावां से लेखनी पकड़ना बहुत ही ख्रावश्यक है. नहीं तो वर्षों को ईप्तित साधना विकल हो सकती है । सत्य स्वयं ख्राने तेत्र से चमकता है, श्रतएव यदि हमारे कन्धों पर शांत ख्रार तित्रेको मस्तिष्क पूर्ववत् स्थिर रहेगा तो यह भ्रम जाल स्वयं हो शीम्र मिट बाएगा।

> म्रापका — वासुदेवशरण

( & )

**ल**खनऊ २**३**–८-४३

प्रिय चतुर्वेदीजी,

जनपदकल्याणी योजना श्रापको पसन्द त्र्याई, इससे सन्तोष हुन्ना। किन ने कहा है—''शाय: प्रस्थयमाधक्ते स्वगुणेपूक्तमादर:।'' जैसे योजनान्त की टिप्पणी में लिखा है, इस श्रोर सम्मेलन की उप-सिनित को विचार करना चाहिए।

१६-८-४३ के पत्र के विषय में निवेदन है कि विंग्द्रीकरण शब्द के साथ कोई विश्रह न ठान कर मैं त्र्यापकी इस बात को मान लेता हूँ कि कोई शब्द श्रपने श्राप में न तारक है न मारक । हमारे मनोभावों का ऋतृत ऋं र विष उन्हें चाहे जो बना दे। विकेन्द्रीकरण शब्द कुछ विशेष संस्कार लेकर हमारे साहित्य में त्राया, इसीसे उसमें मुफे श्राशंका थी कि कहीं विरोध की मात्रा को बढ़ा न दे। जनपदीय कार्य बैसे तो श्रानेक केन्द्रों में फैल कर करना ही पड़ेगा। योजना का सार भी यही है। ऋतएव यदि ऋाप विचार के उपरांत उस शब्द को निरापद मानते हों तो मुक्ते कुछ भी मत-भेद न होगा। पर हमारा प्रधान मंत्र तो 'जनपद' शब्द ही है। यह विधानात्मक है, नकारात्मक भावना से नितान्त श्राञ्जूता । यदि अपने इस पवित्र शब्द को ही इम अपनाते रहें श्रीर बराबर उसीके गौरव को बढाते रहें तो देखना यह है कि इमारा पूरा कार्य चल सकता है या नहीं। जनपदीय कार्य या 'जनपदकल्याणीयं' का ऋर्थ ऋत्यन्त विचारने पर बहुत विस्तृत मालूम होता है। वेद के जैसे ऋत-सत्य हैं, वैसे ही हमारे जीवन के जानपद चीत्र श्लोर पौर-चीत्र हैं। ऋत सर्वव्यापक, ग्रारूप, श्रामूर्त, श्रानिरुक्त तत्त्व की तरह है। यही जानपद जीवन का अप्रमर एकरस रूप है। सत्य मूर्त्त, परिमित और प्रकट है। यही पुरवासी का जीवन होता है। पौर-जीवन समय-समय पर

जानपद जीवन के साथ सम्पर्क में ऋाने के लिये उमंगता है। गुप्तकाला की पौर-संस्कृति के बाद ऐसा ही एक युग द्याया था, जब द्रप्रभ्रंश भाषा का पूजन हुआ । मुसलमानी मालमें जीवन नगरोंकी श्रोर केन्द्रित हुआ । श्राज हम पुनः श्रपना जीवन जनपदीके साथ मिलाने को निकले हैं। यह हमारे इतिहास को स्वाभाविक परम्परा के ऋनुकूल है। कला, साहित्य, उद्योग-धंधे, यंत्र, यावत् जीवन के विस्तार में जनपदीय रूप का त्राकर्षण हमारी श्रांखा में बस रहा है। पार-जानपद जीवन के उचित श्रांत बुद्धिमानी से किए हुए समन्वय में ही इस समय देश ख्रीर जाति का कल्याण छिपा हुआ जान पड़ता है। लोक-गीता का संकलन, खादी की प्रीति, प्रामो-द्धार के कार्यक्रम देखने-कहने में भिन्न-भिन्न हैं, पर सबका जन्म एक ही दार्शनिक भूमिका से हुन्ना है। जनपदों की इस भक्ति में उत्तरों-त्तर वृद्धि होगी, इसे वे मित्र भी देखेंगे जो त्र्याज इस काम से शंकित जान पड़ते हैं। हम सब समान शील ऋौर व्यसन वाले 'सखा' हैं। ऋग्वेद में कहा है कि ज्ञान के द्येत्र में—ऋर्थात् संस्कृति के जगत् में— सत्यमय सखात्रों का प्राप्त करना भी एक बड़ा सीभाग्य है। उन्हींक पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति, सं।मनस्यता एव समाधिपूर्ण चिन्तन से शाश्वत मूल्य के कार्य आगं बढा करते हैं।

'मानव' को स्रापने पूज्य स्रासन पर प्रतिष्ठित करने के लिये हो हमारे प्रयत्न हैं। मैं तो इस विषय में वेदव्यास के मानव नेन्द्रिक दर्शन का स्रज्ञराः भक्त हूँ। (Homo-centric view, man at the centre of universe)

'व्यास' शीर्षक लेख में इसे लिख चुका हूं। व्यास का यह श्लोक सोने के श्रद्धरों में टांकने योग्य है —

'गुह्यं ब्रह्म तदिदं त्रवीमि, महि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्।' (शान्ति पर्व १८०। १२)

'यह रहस्य ज्ञान या भेद की बात तुमको बताता हूँ कि मनुष्य

₹४-१०-४३

से बढ़कर यहाँ अन्य कुछ नहीं है। व्यास का यह मानव-केन्द्रिक मत इमारे अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान की खोज-पद्धित और सामाजिक अध्ययन में सर्वत्र फैलता जारहा है। मनुष्य को ऊँचा उठा कर ही हमारी सारी कियाएं और साधनाएं — कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान— - ऊँची उठेंगी। मनुष्य यदि हमसे आदर न पा सका तो हमारे उस सम्मान-भाव का पात्र विश्व में और कीन निकलोगा ?

> श्रापका---वा**सुदेवशर<b>ण** ( ७ ) लखन ऊ

भिय चतुवंदीजी,

काशी नागरी प्रचारिग्गी सभा की पत्रिका के विशेषांक 'विक्रमांक' में मैं इतना व्यस्त रहा कि ऋष्याको जनपद-साहित्य या कार्य के संबंध में कुछ न लिख सका।

सत्येन्द्रजी जनपदी की पृथक्ता से सशंक हैं। परिस्थिति कितनी निष्ठुर है कि उनको हिंदी के एक दूरस्थ जनपद के गढ़ में ही ले जा कर बंद कर दिया—मध्यदेशकी उछलती गंगा-यमुना की धाराख्रों से एकदम दूर !° सहानुभूति का सरम पत्र उनको लिखना न भूलिएगा। महस्थल में गए ज्यक्ति को मध्यदेश की इस सरसता की कितनी ख्रावश्यकता रहती है, इसका कुछ ज्ञान जातकों के पढ़ने से है।

जम्मू के डा॰ सिद्धेश्वर जनपदीय परिवार के नए सदस्य हुए हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषाविद् हैं।स्वभाव के प्रशान्त, त्रार्य-भावों से युक्त, नवयुवकों जैसी स्फूर्ति से सम्पन्न।मुक्ते दिसम्बर १६४१ में हैदराबाद (दिज्ञ्या) में उनके दर्शन मिले थे।दोनों एक-दूसरे के प्रति त्राग्रुष्ट हुए।वस्तुतः वे गम्भीर पुरोधा हैं:। उन्होंने जम्मू से ६० मील दूर ऋपने एकान्त साधना स्थान

१ सत्येन्द्रजी त्रागरे से नवलगढ़ (जयपुर) कालिज में चले गए थे।

'श्रानंद श्राश्रम' से सरस सहृदयता से भरा हुआ जो पत्र भेजा था, उसकी एक प्रतिलिपि श्रापको मैंने अभी भेजी है, मिल गई होगी । उनको भी श्राज ही मानो एक मई ने की समाधि से जागकर जो पत्र लिखा है उसका एक खोखा आपको भेजता हूँ। श्राज तो साहिषिक मित्रो के मानम-मिलन का पर्व है। मेरा मन भो एकादशी व्रत के द्वारा आज रस-तृत है। वह देखिए, लाहोर से श्री देवेन्द्रजो सत्यार्थी का पत्र २९ सितम्बर का श्राया हुआ है, उनको भी उत्तर जा रहा है। श्री मैथिलीशरण जी गुप्त के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ३० श्रक्टूबर को साहिख-सदन चिरगांव में उनके दर्शन करने की सूचना अभी भेजी है! ३१ को मोठ में कुछ शिला-लेख देखने हैं।

सत्यार्थीजी जनपद कार्य के द्राह्य ऋषि हैं । उन्होंने जीवन की साधना के जल से इस कार्य की जड़ो को दूर तक सींचा है। मथुरा में एक माम तक उनके साथ रहकर उनकी साधना से भैं परिचित हो चुका हूँ। उनके पैरो का रथ सारी धरतो पर फिर द्राया है। वे हमारे जनपद जगत् के सच्चे चक्रवर्ती हैं।

मैं विकेन्द्रीकरण शब्द के प्रयोग से श्रापको सजग करना चाहता था। मैं देखता हूँ श्रापके श्रान्य हित् मित्र भी वैसे हो विचार के हैं। जनपदीय कार्य की श्रावश्यकता उसका महत्त्व, उसकी उच्चता, उसकी प्राण्दायकता, उसकी हित साधकता के विषय में हम सब प्रायः एकमतः ही हैं। मैं श्रापके श्रथक परिश्रम, घनीमृत उत्साह की कहां तक प्रशंसा करूं। भवभूति के राब्दों में 'हृद्यस्त्वेव जानाति' का यह विषय है। श्रापने ही इस कार्य की श्रान्दोलन का रूप दिया श्रेर श्राप ही के बल पर उसके प्रचार की रीद सघी हुई है। चन्द्रवलीजी को जो श्रापने लिखा है कि हमें जनता को 'विचार करने श्रीर श्रपने परामशं उपस्थित करने का मौका देना चाहिए, यही ठीक भाव है। श्रभी तो हमारे समाचार पत्रों को श्रपनी बहुत सी सुविधाएं इस कार्य के लिये देनी हैं;

श्रनेक संपादकों को श्रपनी लेखनी विसनी पड़ेगी, कितने ही लेखकीं को मिस्तिष्क की उधेड़-बुन इस काम में खर्च करनी पड़ेगी, श्रनेक भाषणों में इस मन्देश की व्याख्या करनी होगी—तब इस महानाद का सिमालित घोष सिधु श्रीर ब्रह्मपुत्र के बीच की श्रगणित प्रजाश्रों तक पहुँच पाएगा; श्रीर इन सबसे बद्कर श्रावश्यकता होगी—निकसी तपस्वी दधीचि के श्रपनी हिंडुयों को इस काम में गलाने की। बिना तप के कोई महान कार्य श्राज तक पूरा नहीं उतरा। यह सृष्टि का नियम है। साहित्य के चेत्र में भी इसका श्रनुशासन है।

श्री पं॰ श्रमरनाथ भा श्रपनी व्यवहार-निपुण्ता के लिये विख्यात हैं; यह बड़ा लाभ है कि वे भी श्रापके जनपद-कार्य के साथ हैं। डा॰ सिद्धेश्वरजी का मूलपत्र श्रनुवाद के साथ 'मधुकर' में छापने योग्य हैं। वह हम सबके लिये उत्साहप्रद प्रमाण-पत्र हैं। उससे हमें ज्ञात होता है कि हमारा मार्गठीक है श्रार बाहर के टकसाली विद्वान् भी उसको श्राशोर्वाद देते हैं। यह बात हिन्दी के साहिस्यिकों को जाननी चाहिए।

यहीं पर एक विषयान्तर आगया। चमा कीजिए। मेरी धर्मपत्नी अपने बच्चे विष्णा को एक कहानी सामने बैठी सुना रही थी। उसमें से 'काग-उड़ावनी' मेरे कानों में पड़ा। मुदे कान जैसे खुले। मैंने पूळा कि यह क्या कहानी है तो नाम बताया, 'क्रनक्तन गुड़िया' आं।र कहा कि भृगु (विष्णु का बड़ा भाई) कहता था कि यह कहानी मधुकर में निकल चुकी है।

मैंने कहानी का पिछला भाग ऋभी सुना। उसमें यह गाथा ऋाई है जो उसकी पूरी वस्तु (प्लॉट) की सूचक है—

रानी हो सो बांदी हो गई, बांदी ही सो रानी।

बारह बरस तक मुरदा, से कै षठाया दुःस। जब भी न पाया सुस्त ।।

मुक्ते भी याद है 'अब भारती' में श्रीमती यशपाल अब की ठेठ बोली में इसी मूल ठाठ से विकसित एक कहानी 'बांदी की चतुराई' 'लिख चुकी हैं। संभवतः यह किसी प्राचीन जैन कहानी से श्रवलम्बित हैं; क्योंकि इसमें राजा के देशान्तर में व्यापार करने के लिये जाने श्रीर जहाज लादने का वर्णन श्राता है। श्रनुमान होता है कि श्रवदानों के युग में गुष्त-काल में जब दीपान्तरों से हमारा जीता-जागता संबंध कहानी-साहित्य में जुड़ा तभी इस कहानी की मूल रचना हुई होगी, जो लोक में श्राज तक जीवित है—श्रसंख्य बालकों का मनोरंजन करने के लिये। बड़ा श्रानन्द होगा, जब इसका मूल कहीं मिल बायगा। 'नेक श्रांर बद' दूसरी कहानी का मूल मुक्ते भविष्यदत्ता कथा नामक जैन प्रन्थ में मिल गया था। उसपर एक लेख मैंने कई महीने पहले भेजा था। श्राशा हं मिला होगा, उसे मधकर के किसी श्रंक में छापिएगा।

विनीत— वासुदेवशरण

(८) यात्रा में

> पो० कालर्सा ( देहरादून ) १७—११—४३

भ्रेय चतुर्वेदीजी,

गत के १० बजे हैं। यमुना की वेगवती घारा सामने बह रही है। उसकी कल-कल ध्वनि बरबस अपनी स्रोर ध्यान खींचती है। प्रकृति का कैसा सुन्दर क्रीड़ास्थल इस उपत्यका की गोद में है। यह स्थान प्रियदर्शी महाराज स्रशोक के परम पावन शिला-लेखों से पवित्र हुस्रा है। जहां लिख रहा हूँ। इस स्थल से १०० गज़ की दूरी पर सम्राट् के पवित्र शब्दों से स्रांकित वह शिलाखरड है, जिसके दर्शन से मन दो दिन से

बहुत प्रफुल्लित है। कल ग्रीर ग्राज उन लेखों को मूल पाषाग्रीय संस्करण में पढ़ता रहा हूं क्रोर उस उदारमना देवानां प्रिय ियदर्शी सम्राट् की जनपद-कल्याणी हितबुद्धि से प्रभावित होकर मुभे बहुत ही स्त्रानंद प्राप्त हुन्ना है। कालसी यमुना के दिन्नण तट पर स्थित है। यह जींसार प्रदेश के पश्चिमी छोर पर है। कालसी से लाखामंडल तक प्राचीन यमुना-प्रदेश था, जिसके मुकुट पर यामुन पर्वत के शुभ गिरि-शिखर हैं, जिन्हें श्राज बन्दर-पुँछ कहते हैं श्रांर जहां जमनोत्री के हिमगलां से यमुना की पराक्रमशालिनी धारा बही है। अपने पितृग्रह में यह यमुना कितनी छ विधारिणी है! गोलमटोल गंगलोढ़ों के साथ कल्लोल करती हुई, इसकी जल-धारा कितनी निर्मल है! इसके उरसंग में भरी हुई धूप कितनी मनोरम है! इसके प्रेचागृह में मन को सुख देने वाला कितना संन्दर्य है । करोड़ों वर्षों से इस यमना ने हिमखएडों की द्रावक शक्ति से हिमादि को पीस-पीस कर हमारे लिये घरित्री का.निर्माण किया है। सामने यमना के तट पर पानी की चरखी से चलने वाली एक घराट है। वह मानो यमना की महाघराट का ही एक रूपक है। युग-युगा तक के लिये यमना की भगीरथ घराट में ऋथक विक्रम की कुंजी भरी हुई जान पड़ती है। जिस युग में हमारे पूर्व जो ने यमुना के तट पर आत्राकर अपने रथ को विश्राम दिया, तब से यमुना के साथ हमारा राष्ट्रीय सख्य भाव स्थापित हुआ ग्रांर उसके अमिट अंक ग्राज तक अशोक की बाह्मी-लिपि की तरह उज्ज्वल हैं। सचमुच यमुना के पराक्रम की महिमा उसके गात की निराली श्रामा को तरह मन को खींचती है। पर्वतों के उतार-चढाव में भरनों र्थांर गधेरों की सैर करते हुए ५० मील की पैदल यात्रा के बाद परसी रात यहां ऋाया।

जनपदीय जीवन के साथ हमारे परिचय का विस्तार एक राष्ट्रीय महत्त्व की समस्या है। जनपदीय साहित्य का कार्य भी उसीका एक ग्रांग है। मेरी समक्त में हमारे भावी जीवन के पचास वर्षों का दिक्मंत्र जनपदीय कार्य में समवेत है। जानपद जन के दर्शन के विषय में ग्राज

प्रातःकाल ही महाराज अशोक के अद्धाभाजन शब्द पढ़े हैं। वत्ततः राष्ट्र के जानपद जन का समग्र दर्शन, आत्म-दर्शन की तरह पवित्र, व्यक्तिगत रागद्वेष से अतीत, हमारे बहुमुखी जीवन के केन्द्र में प्रतिष्ठित, अत्यन्त मंगलास्पद कार्य है। इस खान की सान्तिध्य में जो आ सकेगा, वही इसके अनमोल कोष को पहचानेगा।

जनपदीय साहित्य का कार्य स्वयं प्रतिष्ठित, स्वयं मंडित ऋं र स्ववीयं गुप्त है। उसको हिंदी जगत् को अप्राचित सहायता आज प्राप्त हो अप्रवादस वर्ष बाद, इससे उस कार्य के महत्त्व और गौरव में राई बराबर भी अन्तर नहीं पड़ना। सम्मेलन यदि जयपुर के अधिवेशन में अपने पिछले प्रस्ताव को वापिस फर ले तो इससे मुफ्ते तिनक भी चोम न होगा। सत्य का दर्शन स्वयं एक महाशक्ति है। जो साहित्यिक इस महाशिक्त को देख सकता है, उसे किसो बाहिरी प्रेरणा की टेक नहीं चाहिए। हां, जो सत्य को देख सके हैं वे यदि उसकी उपासना में कातर हों तो सत्य पहत होगा।

श्री सत्येन्द्रजी मेरे श्रामिल मित्र हैं। उनका साहार्द मेरे प्रति गगा के निर्मल जल की तरह शुद्ध है श्रार मेरा प्रेम उनके प्रति कामधेनु के दूध की तरह निर्विकार है। 'वाक् संयम श्रार भाव-शुद्धि' ये दो उपदेश प्रियदशीं श्रशोक ने विभिन्न सम्प्रदायों की सम्मनस्कता श्रार एकता के लिये कहे हैं। साहित्यिक जगत् में भा इनकी श्रावश्यकता है। मैं समभ्रता हूं कि श्री सत्येन्द्रजी का सोचना श्रार लिखना एक शुभ लच्च है। सत्य का जो पच्च हमं नहीं दिखाई देता, उसके प्रति हमें सचेत करने के लिये यह ईश्वरी प्रेरणा उनके हृदय में उत्पन्न हुई है। यदि प्रारम्भ में ही जनपद-साहित्य के श्रान्दोलन को सब श्रोर से भद्रं मद्रं का स्वागत मिल जाता तो संभवत: उसकी श्रायुष्मत्ता कम होती। जितना हो श्रान्दोलन का विरोध होगा, उतना प्रचंड इसका वेग बढ़ता जाएगा। विरोध से यह कार्य श्रवश्य श्रायुष्मान् होगा, ऐसी मेरी धारणा है। हमारे जीवन की श्रवधि श्रल्प श्रीर परिमित हैं; परन्तु गंगाः

श्रीर यमुना की वारिधाराश्चों से प्रोक्तित ये महाजाएं श्रमन्त जीवन वाली हैं। इनमें ऋमरना है, क्यं कि हमारे ऋाकाश में उदित होने वाले सूर्य ने किरणों से नित्य श्रानृत बरसा कर हमारी पृथ्वी पर रहने वाली प्रजायों को ग्रामर बना दिया है। इन ग्रामर प्रजायों के जीवन से सबंध रखने वाला जो कार्य है, वह हमारे ऋल्प जीवन से कहीं ऋषिक स्थायी है। यह संभव है कि हमारे कंट की चांगा सरस्वती ऋभी दर तक न सुनाई दे, पर सत्य का घोष जब एक बार सुनाई पड़ने लगता है तब जन्म-जन्म की बधिरता दूर हो जाता है। जब जानपद जन के जीवन-काव्य का संदेश हमारे साहित्यिक मुनेंगे, तब साहि यिक जलां का वेग ऐसे बह निकलेगा जैसे इन्द्र के वज् से चृर्णित मेत्रा से मूसलाधार वृष्टि । सत्य महान है । उसकी तुलना में व्यक्तिगत मत श्रीर वाद 'पिनाक पुराने हैं। वे ट्रट जाएं तो इसमें शोक की क्या बात होगी ? यदि हमारा ही मत भ्रान्त है तो भी सन्य को तो उद्घाटित होना ही चाहिए। उसके उद्घाटन का श्रेय तो उन्हीं मतिमानों को होगा जो इस समय विरोध में लिखते दिखाई पड़ रहे हैं। श्री सल्येन्द्रजी को मैं ऋपनी समस्त सदाशाएं भेजता हूं। ईश्वर करे उनकी लेखनी में ऋौर अधिक तेज क्रांर बल हो। हिंदा मातृभाषा का हित ही तो हम सबको इच्ट है। जिस प्रकार हिंदी के ब्राह्मय-भंडार की बृद्धि हो, जिस प्रकार हिंदी के साहित्यिक। में पारस्परिक समित द्यार वरद बृद्धि से कार्य करने की श्रमिलाषा उत्पन्न हो, वे ही सब मार्ग हमें भी मान्य हैं। ईश्वर न करे किसी प्रकार हमारे द्वारा जान में ऋथवा ऋनजान में हिंदी-मातृभाषा के स्थायी हित की हानि हो। अत्रतएव आहए, वाक्-संयम ऋर भाव-शुद्धि की सहायता से साहित्यिक सत्य जिस प्रकार हमें दृष्टिगोचर हो, उसो प्रकार उसकी उपासना करते जाएं। ऋज भाव सत्य है, कुटिलता अनृत है। ऋजुता अमृत ग्रीर जिल्लता मृत्य की ऋोर ले जातो है। यदि हम सब एक स्वर से ऋजुता की उपासना करते रहेंगे तो अवश्य ही हमारा साहित्य श्रमत-१द की स्रोर स्रम्रसर होगा। जीवन में जो सत्य स्रोर स्रमृत है, उसीकी प्राप्ति के लिये तो साहित्य का भी द्वार खुला हुस्रा समक्तना चाहिए।

त्रांशा है, स्राप जनपद साहित्य का त्रालख जगाने में पूर्ववत् धीर त्रुपौर स्रविचल बने रहेंगे।

> श्रापका— वासुदेवशरण

(3)

दालसी

ब्राह्ममुहूत्त १८-११-४३

जनपदीय साहित्य के ब्रान्दोलन की रूपरेखा को श्रमी ब्राँर ब्राधिक स्पष्ट करने की ब्रावश्यकता है। उसको निश्चित वैज्ञानिक पद्धित से विकसित करके उसमें कर्तव्य-कर्म को सामग्री को भरने की ब्रावश्यकता है।

ज्यां-ज्यां यह विषय स्पष्ट होगा, कार्यकर्त्ता पारस्परिक स्त्रिभिष्ठाय को समभ सकेंगे। यह स्त्रसम्भव है कि गांवां में एवं जनपदां में विखरी हुई साहित्य सामग्री स्त्रांर स्त्रज्ञच्य शब्द-सम्पत्ति को एकत्र करके हिन्दी-कोष में भरने की बाबत किसी भी सहयोगी को मतभेद हो।

नगरों के जीवन का जो उज्ज्वल पत्त है श्रार जनगरों में जो श्रक्तिम स्वभाव, श्रपनापन एवं देश की तथा जनता की पारम्पर्यक्रम से श्राई हुई संस्कृति का मुरिच्चित श्रंश है, उन दोनों का मेल हो जाना चाहिए। यही संयन्द्रजी के चाय श्रोर मेवा का मिणिकांचन योग है। चाय नगरों की प्रतीक श्रोर मेवा हमारे जनपदा की मीठी प्रतिनिधि है। यहां जौंसार के प्रकृतिगुप्त श्रंतिपुर में श्रखरोट के कितने वृद्ध हैं! दस दिन तक उन्हें तोड़ तोड़ कर उनकी मिश्री सी स्वादिष्ट गिरी का हमने परिचय प्राप्त किया है श्रीर उसी तरह जौंसारी संस्कृति श्रोर भाषा को मेवा का स्वाद भी चखने को मिला है।

यहां पहाड़ में लकड़ी के विशाल प्रासाद-निर्माण श्रांश नक्काशी की प्राचीन कला की परम्परा श्रामी तक बनी हुई है। देवदार के सरल स्कंघ वाने महावृद्ध हिमवान के दिग्गज-पुत्रों की तरह उसके उन्नत श्रिधित्यका प्रदेशों में भरे हुए हैं। भाग में चलते हुए बार बार रघुवंश का किव हमसे पूछुता हुआ जान पड़ता है—

"ऋमुंपुरः परयसि देवदारुं पुत्रं कृतोऽसौ वृषभध्वजेन।"

सामने खड़े हुए इस देवदार के दृद्ध को देखते हो ? गिरिराज के स्रिधिष्ठातृ देव शिव को यह पुत्र की भांति प्रिय है। ४० से ६० हाथ तक प्रांगु शरोर वाले तथा २० से २४ हाथ तक के घेरे से युक्त इनके भव्य काय को देखकर कीन सहृदय प्रमुदित न होगा ? इनकी छतनार शाखात्रों के नीचे कितनी सघन छाया है। मान्थात के स्रानन्दीगिरि निभर ने शताब्दियों से जिन्हें पोषित किया है, उन विशाल देवदारुक्रों के दर्शन से हम भी रस-तृष्त हुए। ये महान् वनस्पति हिमालय के वरदानों की तरह यहां के निवासियों के लिये सहज प्राप्त हैं। उनके चन्दनवर्णी सारवान् काष्ठ को पाकर भी यदि यहां के निवासियों ने देवदारुक्रों के साथ स्रपना परिचय न बढ़ाया होता तो हम उन्हें कितना मूठल समऋते ? स्त्रव तो स्त्रपने स्त्रावाओं के रोम रोम को उन्होंने मानो देवदारुम्य बना रखा है। दो बांट वाले खंभों पर मेहराबदार दरों की पंक्ति वाले बरामदों की रचना स्त्रद्भित मनोहर है। घरों में, कमरों में, दीवारों में, तीन-तीन इंच मोटे स्त्रोर चीवीस इंच चौड़ देवदार के तखते लगे हुए देखकर हमारे स्त्राश्चयं का ठिकाना न रहा।

लाखामंडल में पैर रखते ही जिस वस्तु ने सबसे पहले हमारा ध्यान श्राकर्षित किया वह देवदारु का विशाल भवन था। उसमें ३०-३२ हज़ार की लागत लगी बताई जाती है। उसके थंमां पर श्रीर उनके बीच में लगी हुई, श्राड़ी तिस्तियां पर (जिन्हें प्राचीन काल में सूची कहते थे श्रीर यहां श्राटाली कहा जाता है) बने हुए फूल-पत्तियों के

साज को देखकर हमें बरबस गुप्तकालीन पत्र-लता के कटात स्रौर स्रोभप्रायों (motifs) की याद स्रा गई। नक्काशी के लिये यहां 'उकेर' शब्द जीवित है। संस्कृत के 'उत्कीर्गा' का यह सगीता वंशज है। इस 'उकेर' को समफ्रने के लिये हमने स्थानीय कारीगरों की तलाश की। सौभाग्य से लाखामंडल गांव का ही परमा बढई हमें गुरुवत मिला। सं हार्द से हमने उसका स्वागत किया ऋं र उत्सुकता के पात्र में हम उससे शब्दों का दोहन करने लगे। परमा के साथ का वह घंटा बड़ा कामद्घ सिद्ध हुआ। लगभग ५० पारिभाषिक शब्द हाथ लगे। परमा जानपद जन का सरल प्रतिनिधि था: श्रज्ञर-ज्ञान से उसे सरिवत रखकर जनपद ने अपनी संस्कृति की उसके द्वारा रहा की है और उसके प्रवाह को आगे बढ़ाया है। परमा आज भी चतुर्दल और षट्दल कमलों के फुलों को 'सुरुज नरायन के फुल' कह कर उसी मनोभाव से उकेरता है। जिस गहरी रुचि से उसके गुप्तकालीन पूर्वज उनमें सौंदर्य की सिष्ट करते थे। अपने उन विचन्नण कला-शिकों के वंशज आज एक हम है, कला की परख से सब तरह कोरमकोर !

जनपदां का ससर्ग क्या हमारे ही आपने पुनर्जीवन के लिये आवश्यक नहीं है ? उसके प्राण प्रद वायु में कितना जीवन-रस भरा हुआ है ! पुर और जनगद दोनों की एक-दूमरे की आवश्यकता है । ईश्वर करे, दोनों का गाद परिचय आने वाले युग की विशेषता हो और पारस्परिक कल्याण का साधक बने।

श्चापका---

वासुदेवशर ख

( 80 )

लखनऊ

२२---११---४३

ग्रिय चतुर्वेदीजी,

श्रापका 'प्रवृत्ति' के समय निवृत्तिसूचक पत्र मिला। वया श्राप प्राण को मेट कर शरीर को खड़ा रखना चाहते हैं ? जब विषम श्राया है, तब यह कश्मल कैसा ? क्या भगवान् के इस वाश्य का मर्म श्रार्जु न के लिये श्रापसे श्रिष्क था ? मैं क्या कहूँ—लिखूँ ? सूत्ररूप में 'नैतत्त्विय उपयुज्यते' याद श्राता है। जो घीर है, वह श्रमृत की श्रोर बढ़ता है। विपन्न के लेख नश्वर हैं, ऐसा जानकर श्रपने श्रमृत कल्प जनपदकल्याणीय श्रलख को श्रार भी श्रिष्क निष्ठा से जगाते रहना चाहिए।

नकारात्मक शब्द विपरीत भावनाश्चों को उत्पन्न करते हैं। विकेन्द्री-करण की पहली प्रतिक्रिया के समय मैंने भी श्चीर श्री सत्येन्द्रजी ने भी श्चापको यही लिखा था। श्चाप कृपया एक वर्ष के लिये इस शब्द के प्रयोग को स्थगित रिखए। जनपदो के स्वतन्त्र जीवन से हिन्दी के श्चखंड साम्राज्य को वेवल बल मिल सकता है, भय नहीं। हममें से कीन हिंदी का भक्त नहीं है! जनपद-साहित्य की खोज हिंदी के श्चिहित के लिये नहीं है। यह तो मातृ-भाषा हिन्दी को चारों श्चीर से समृद्ध करने का एक प्रयत्न है। सूर्य के समान तपते हुए इस सत्य के साथ कीन खिला-बाड़ कर सकता है!

श्री चन्द्रवली श्रीर माखनलालजी के विचार भी पढ़े। जनपद-साहित्य के विमर्श का श्रान्दोलन स्वयं हिमवान् के समान ऊँचा है। उसको दूसरों के कंघां की श्रपेदा नहीं। सम्मेलन इसके महत्त्व को

श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी ने जनपद समिति से इस्तीफा दे दिया था।

समभते के लिये यदि ऋभी ऋषिक समय चाहे तो इसमें खेद की क्या बात है ? इससे सत्य ऋसत्य नहीं बन जाता । जो सत्य के उपासक हैं. उनका विश्वास जिस दिन चूर हो जाएगा, उस दिन सत्य की हानि होगी, ऋन्यथा नहीं । जयपुर में हरिद्वार का प्रस्ताव रहे चाहे जाय, यह एक छोटी नगएय घटना है । कार्य का च्रेत्र प्रस्ताव की पेटी में करू बन्द हुआ है ? ऋापने 'मधुकर' के द्वारा जो किया है, वह न करते तो प्रम्ताव कहां-का कहां होता ?

श्रापका--

वासुदेवशरगा

( ११ )

**ल**खन ऊ

₹४--११--४₹

प्रिय चतुर्वेदीजी,

श्रापके १६--२० श्रीर २१ के तीन पत्र मिले । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तरह जिनमें भविष्य के लिये जन्म-स्थिति श्रीर संहार का रूप एक साथ देखा । मेरी दृष्टि में जनपदकल्याणीय श्रीर 'सेतुबंध'' एक ही रथ के दो पहिए हैं । घर में जो धन गड़ा है, उसको भी पहचानो श्रीर दूँ दृ निकालो, यह जनपदकल्याणीय सन्देश है । बाहर से धन लाकर घर का कोष भरो, यह सेतुबंध है । श्रापने में जो 'विभूति' श्रीर 'श्री" का पत्त है, उसपर दृष्टिपात करो श्रीर श्रान्यत्र जहां पद्माश्री के सीन्दर्भ का निवास है, वहां से उसका श्रावाहन करके श्रपने निवास को श्रालंकृत करो । यदि में श्रापके श्रमिमत को ठीक समभा होऊं — जैसा कि मेरा विश्वास है—तो जनपदकल्याणीय श्रीर सेतुबन्ध दोनों ही हमारे साहित्य की प्रगति के लिये श्रमिवार्यतः श्रावश्यक हैं । 'हिन्दी साहित्य के समग्ररूप' लेख में मैंने यही तो कहा है । इस सन्देश को हमारे मित्र भली प्रकार समभ लें । श्रमु दर्शन के बाद संकर का भय हट जाता

१ श्री बनारसीदास चतुर्वेदाजी का एक लेख।

है। बाहर से आने वाले ज्ञान का कगाट, हाथी के मस्तक की चोट से जैसे दुर्ग का द्वारा तोड़ा जाता है, ऐसे ज्ञाल दीजिए। पर जिस कोठार में उस ज्ञानरूपी महार्घ कोष को संचित रखना है, उसको भी पूरी पैमाइश हो जानी चाहिए। बाहर से एक साथ यदि कुयेर-कोप आकर फट पड़े तो श्राकचन क्या उस घकके को संभाल सकता है? वह तो उसके भार से लड़खड़ा जाएगा। अन्तःसारवाला व्यक्ति ही बाहर के सार को पचा सकता है। किन ने मेच के लिये ठीक ही कहा है, ''रिक्त: सर्वो भवति हि लाघुः पूर्णता गौरवाय।'' रीता हल्का, भरा भारी होता है।

इम बाहर से भोजन की सामग्री ला सकते हैं, पर भूख इमारी ही होगी। हम बाहर से खाद ला सकते हैं, पर हमारा श्रवनी भूमि उपजाऊ होनी ही चाहिए। बंजर में खाद भी किस काम की होगी ? यहां तो किसी एक व्यक्ति के विचारा का प्रश्न नहीं है। किसी एक क्षद्र प्राणी की चाइत श्रीर श्रनचाइत की बात स्वप्न में भी नहीं श्राती, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो । मैं स्वयं क्या हु ? जायसी के शब्दों में 'ब्राह्ठहाथ तन सरवर<sup>१९</sup> का एक नमूनामात्र, जिसमें उछलता जल भरा है। ज्ञान का प्रचएड सूर्य इतना प्रतापी है कि उसकी गर्मी यदि केन्द्रित (Focus) होकर इस सरोवर के जल पर पड़ जाय तो वह भक से एक द्वारा में उड़ जा सकता है। ऐसे खहक निकाय या क्षद्र शरीर वाले व्यक्ति के ऋहं का एकदम कहों कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि मेरे विचार हिन्दी के लिये श्रहितकर हो तो मुक्ते ब्रमहत्या का पातक लगना चाहिए। मैंने नई ज्योति में पुरानी बातों को देखने का कुछ ऋग्यास किया है ऋतएव इन मर्यादात्रों को बिना हिचिकिचाहट के मानता हूँ। ब्रह्म या ज्ञान हमारे निजी व्यक्तित्त्व से कहीं ग्राधिक महान् है। ज्ञान हमारा त्राचार्य है, हम सब शिष्य हैं। ऋथर्ववेद के शब्दों में हमें ऋगने लिये केवल ऋ।यू चाहिए, पर अपने स्नाचार्य के लिये स्नानुतत्व-स्नामरपन चाहिए: -

१ साढ़े तोन हाथ का शरीररूपी पोखरा।

# <sup>(</sup>त्रायुरसमासुधेहि । श्रमृतस्वमाचार्याय<sup>5</sup>

हम जिएं, पर ज्ञान अप्रस हो! इसीमें कल्याण है! ऐसे श्रेष्ठ, विरिष्ठ, गरिष्ठ, महिष्ठ, विसिष्ठ आचार्य के लिये पंचधा प्रणाम हो! बस आहए, हम सब एक ही वर्त से साहित्य-सेवा में प्रवृत्त हों। अपने महान् आचार्य के लिये अपने स्वरों में जय-जीव का नाद भर कर इस पद से इम सबके स्वर संवादी होंगे, विसंवादी नहीं। फिर सरगम के सप्तकों में चाहे जिस स्वर से अपनी शक्ति और रुचि के अनुसार हम बोलें। स्वरों का साम्य (Symphony) जीवन-वर्धक है। उनका वैषम्य शक्ति के स्वय का कारण। अन्तरात्मा की प्ररेणा से, ऊँचे पद से आप या सत्येन्द्रजी या मैं या हमारे एक-सी-एक बंधु जो करेंगे, वही हितकर होगा। जब मनुष्य यह प्रार्थना करता है कि हम श्रुत या ज्ञान के साथ समनस्क (In harmony) हो, उसके साथ विरुद्ध भाव में न पड़ें तो वह अनेक भूलों से बच जाता है—भगवान के प्रसाद से। प्राचीन ज्ञान के साधक पही कहते और चाहते थे:—

# 'सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि'

हिन्दी एक जीवित राष्ट्र की जीवित नाषा है। उसके अभ्युदय का काल अब आया है। उस अभ्युदय की रूपरेखा देवों के द्वारा पूर्व निश्चित हो चुकी है। हम आप तो देवलोक की उस वाणी को मूत्त कर देने के साधनमात्र बन सकते हैं।

कृतज्ञ होऊँगा यदि सत्येन्द्रजी को भी इस पत्र में साभ्तीदार बना सकें।

> श्रापका सुहृत् — वासदेवशरण

( १२ )

लखनऊ २१—**१२—४३** 

प्रिय चतुर्वे दीजी,

इधर कार्य में बहुत ऋधिक संलग्न रहने के कारण आपके सुन्दर

विशेषांक की पहुंच भी न लिख सका। इस महाने में इसी कारण विशेष अवकाश नहीं निकाल सका कि जनपद कार्य पर कुछ लिखता। जनपदकल्याणी योजना पर लिखने की बात मन में है। वह मानसिक भूमि पर बराबर बढ़ रही है। आशा है, किसी दिन प्रवृद्ध सत्य-सम्पत्ति के साथ प्रकाशित हो सकेगी। अधर्व वेद का पृथिवी सूक्त (१२।१।१-६३) पृथिवी पुत्रीय भावना का आदि स्रोत है। उसके अध्ययन से अनमोल सामग्री मिली है। भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में सबसे पहले पृथिवी सूक्त के ६३ मंत्रों का अध्ययन करा देना चाहिए और सामृहिक रूप से उसे कंठ कराना चाहिए। राष्ट्र-संवर्धन की सब योजनाओं और भावनाओं का वह सूक्त अच्चय्य श्रोत है। किसा पूर्व युग में सुन्दरी सूर्या के विवाह-महोत्सव में अमर्त्य देवों ने जिस कमल की गध को उत्पन्न किया था, उसे आप आज किर स्वां चाहते हों तो पृथिवी सूक्त को देखिए।

त्र्यापका---

वासदेवशरण

( १३ )

लखनऊ

23--2-88

प्रिय चतुर्वेदीजी,

सत्येन्द्रजी की ग्राम-योजना पढ़ी। ईश्वर को घन्यवाद है कि साहित्यिक ऋौर सांस्कृतिक कार्य के संबंध में उनका कोई मतभेद नहीं है। 'जनपद' शब्द को लेकर कुछ खींचतान इधर हिंदी में हुई है। सुभे इस शब्द से बिलकुल भय नहीं लगता। प्राचीन ग्रन्थों में जो ऋनेक जनपदों के नाम हैं, वे सब देखे जाएं तो कुछ जनपद जिलों के बराबर

१ 'मधुकर' का बुन्देल खंड प्रांत निर्माण श्रङ्क ।

हंगे, कुछ त्राजकल की कमिश्नरी-जैसे। महाजनपद कुछ-कुछ प्रांतीं का रूप भी धारण किए हुए हैं। राजनैतिक पहलू ग्रीर पार्थम्य के भाक की स्रोर हमें कुछ नहीं कहना । हमें तो जनपदों में बसने वाली जनता की भाषा और संस्कृति का ऋष्ययन करके हिन्दी-भाषा के भंडार को भरना है, श्रीर उस जनता को श्रात्म रुनित करानी है। जनता निस्तन्देह गांवां में ही बसती है. ऋतएव जनपदों का ऋध्ययन ग्रामों का ही ऋध्ययन है। पर जनपदों का विभाजन जिलों के बटवारे की तरह आज मी मीज़द है। वह त्रपनी स्वतंत्र सत्ता प्राचीन काल से रखता ऋाया है। उसमें भयभीत न होना, उसे स्वीकार करना ग्रांत फिर समग्रता या एकता के भाव की प्रधानता रखना ही हमारी विशेषता होनी चाहिए। क्या प्रान्त-विभाजन से देश की समग्र एकता किमी प्रकार से भी निर्वल कही जा सकती है ? पैक्य का भाव तो मात्रविध के प्रेम में है। जो भूमि को माता कहें. वे सब उनके पुत्र हैं । मेरी दृष्टि में जनपदों के नामकरण ऋं।र सीमाऋं। का निश्चय इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कुछ भित्र समकते हैं। मैने 'केदार-मानस' नाम कार्य की एकता के लिये लिखा था। सत्यार्थीजी ने केदार श्रीर मानप कर दिया तो इसमें भी मैं लिक श्रापत्ति नहीं श्राजाती । ग्रामी में बसने वाली जनता की दृष्टि से न्यंदिर में ने पिर कार्य का ग्रारंभ होना चाहिए - शेष विवाद स्वय शांत हो जाएंगे। वेदान्तियों के शब्दों में 'वाचो विग्लापनं हि तत्' ग्रायात जनपदीं के नानात्व के कारण कार्य के स्वरूप के विषय में ही भड़क जाना, वाणी का मुरक्ताना है। 'मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य उ नानेह पश्यति'-श्राइए, नाना भावा की उलक्कनों से बचकर वास्तविक कार्य में लगें। तभी बसत में खिले हुए शंख-पृष्पी के श्वेत पुष्प के हास की तरह हमारी वाणी का भी विकास होगा।

( १४ )

जलनऊ १•-३-४४ चैत्र कृष्ण १

प्रिय चतुर्वेदी जी,

इस समय प्रकृति की शोभा वर्णनातीत है। अभी डेंद्र मास प्राचीन श्रहिच्छत्रा के उत्संग में रह कर लें टा हूँ। पट-भंडपों से बना हुआ जो हमारा छोटा सा त्रावास था, उसके चारों त्रोर मधुलदमी ने स्रपना मीदर्य बग्वेर दिया था । त्र्याघ्र-मंजरी. वट-किसलय, सहँजन के सहस्रात्मक पुष्पगुच्छक, श्रीबृद्धों की फल-सम्पत्ति, शाल्मली के लाल-लाल फूलां के मधु-कोष, कर्णिकार के पृथ्वो की श्रामा, इन सबसे परिचय पाकर ब्रन्तरात्मा गर्गर् हुई । रैने भगवान् को धन्यवाद दिया कि इमारे बनी पर ऋभी तक बसंत की ऋधिष्ठात्री देवी पद्माश्री का पहने जैसा वस्द हस्त विद्यमान है। हम सो गए पर वन-देवी जागती रही। हमारे जीवन में सीन्दर्य के प्रतिजागरूकता का भाव सप्त हो गया; परन्तु वन-श्री रोम-रोम में उस पुष्कल सान्दर्य को धारण किए रही जिससे किसी दिन उसके उदार दर्शन को पाकर फिर हम आत्म-चैतन्य को प्राप्त कर सकें। वन-लच्मी की रमणीयता को जब हम पहचानने लग जाएंगे, तभी हमारे नेत्रां में लोक के निरीक्षण की पैनी दृष्टि फिर से उत्पन्न होगी। बासे के सुन्दर श्वेत पुष्प के पात्र में जो एक मधुविद संचित है, उसका संदेश क्या मधुमिन्निका के त्रातिरिक्त मानव के लिये नहीं है ? सेमल की स्रोर से रंगबिरंगे प्रसन्न पित्तयों को जो मधुपान का निमंत्रण मिल रहा है, उसमें ऋपना भागधेय जिस दिन हम पहचानने लगेंगे उसी दिन हम अपनी भूमि के प्रति नए संबंध से आकर्षित होंगे। पलाश के लाल फूलों में, स्वर्णवीरी के पीताभ प्रस्नों में, गेहूं के पै। घों की घरिया में बैठने वाले मक्खन फूलो में कितना काव्य है, इसकी पहचान करने के लिये इमें स्कल श्रीर कालेजों को एक सप्ताह के लिये बंद करके दल-बल समेत वन- प्रकृति का सान्निध्य प्राप्त करना चाहिए। बसंत के आगमन से सारा पिन-जगत् प्रसन्न है। जंगल उनके सुरीले कंठ-गान से रमणीय हो उठा है। इस उल्लास को लिए हुए बसंत का दिल्लाण वायु मधु-श्री का संदेश साथ लेकर बह रहा है। यह संदेश नवचैतन्य का संदेश है, नव जागरण-मंत्र है, प्रकृति के साथ ब्राभिनव परिचय का निमंत्रण है। भूमि के साथ अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का नूतन आमंत्रण है। इसमें संदेह नहीं कि शीव्र ही हम सब उदीयमान राष्ट्र की ख्रोर से प्रकृति के चरणा में अपना अर्घ्य चढाएंगे। उसके द्वारा हमारा साहित्य, हमारा जीवन, हमारा चिन्तन विदेशी प्रभावों से पराङ्मुख होकर श्रीर त्राने केन्द्र मे प्रतिष्ठित होकर फूलने फलने लगेगा। त्रात्र सब स्रोर इसके लज्ज्ण दिखाई दे रहे हैं। गांव ऋं।र शहरों के बीच में जो बनावटी भेद हमने डाल दिया है, उसे दूर हटाना होगा। ग्रामों के जानपद जन की सम्मान के नए पद पर बैठाना होगा। उसके द्वारा जितना हम फिर से सीख सकते हैं, उसका स्वागत करना होगा। ऋार सोखने को सामग्री कितनी ऋषिक है, यह तत्त्व दिन-प्रति-दिन स्पस्ट होता जा रहा है। कम-से-कम गुप्त काल तक की परंपराओं को हम अपने गावों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये पैनी ऋांख वाले साहित्यिक कार्य-कर्ताऋं। की ऋावश्यकता है। जिस च्रेत्र में देखें वहीं भरपूर सामग्री मिलती है। प्राचीन ऋहिच्छेत्र में रहते हुए, एक पास के गांव में शिवरात्रि का बड़ा मेला देखने गए। वहां बर्तन भांडों का अच्छा बाजार था। काली रेखा-उपरेखाओं से सजे हुए वर्तनों के नाम, उनकी सजावट के लिये पारिभाषिक शब्दों का जो संब्रह हम करने लगे तो कितने ही प्राचीन शब्द मिले। रामनगर के चिम्मन कुम्हार ने बताया तो मालूम हुन्ना कि Painted Pottery के लिये श्रभी तक 'लिखना' शब्द है। 'लिखने' में कुम्हारी कुम्हार से श्रिधिक चतुर होती है श्रोर वही रंग श्रीर काबिस बना कर बालो की पूंछरी या उंगली के पोरों से रेखा काटने या धार खींचने का काम करती है श्रथवा भांडों को लिखती है। इस प्रकार कितने ही मधर श्रमभव प्राप्त करके त्राहिच्छत्रा की खुदाई से २६ करवरी को लौटा।

'मधुकर', में जानपदी कहानियां खूब श्रव्छी निकल रही हैं। नवम्बर में चिरगांव गया था। वहां 'गऐ। शशंकर विद्यार्थी पुस्तकालय' के पुस्तकालयाध्यद्ध श्री हरगोविंदजी ने युन्देलखंडी कहावतों का श्रव्छा संग्रह बटोरा है। उसे क्रमशः 'मधुकर' में छापिए। गुप्तजी को उसका पता है।

> श्रापका— वासुदेवशरण

( १५)

लखनऊ श्रीकुष्ण जन्माष्टमी, २००० २२-⊏-४३

प्रिय देवेन्द्रजी,

बहुत दिन बाद श्रापने कुशल-पत्र दिया श्रीर मन को कुछ काल के लिये श्रानन्द से भर दिया। मधुर। की पुरानी स्मृतियां हरी हो गईं। श्राप जैसे मित्र की याद समय-समय पर करना मन का धर्म ही बन गया है। खुले श्राकाश श्रीर बहती हुई हवा की तरह श्राप देश के किसी भाग में होंगे, मुक्ते तो श्रापका ऐसा संस्कार श्रव बन गया है। श्रापके पृथिवी-पुत्र रूप के यह श्रतुकूल है, एवं श्रापके— छां। मेरे दोनों के लिये पिय श्रार हितकर भी। इस विशाल देश में देखने श्रीर जानने की इतनी सामग्री है कि सी-सी वर्ष की कई श्रायु यदि ऋषि के भूयसी: शरद: शतात्' की श्रोट में हम प्राप्त कर लें तो भी सहुदय एसिक का मन कभी भर नहीं सकता। श्रनेक प्रकार के जन-समुदाय, नाना स्वरों की वािषयां, विचित्रता से भरी हुई प्रकृति की गोद में लािलत-पालित उसके श्रनेक पुत्र जिन्हें हम तृग्णलता, वृद्ध-वनस्पति कहते हैं—इन सबके साथ सीहार्द का भाव लेकर विचरने वाले विश्वामित्र-

१ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी (लाहीर) के नाम पत्र

रूपी साहित्यिक को हर जगह आनन्द का सोता बहता हुआ। मिलेगा। आप इसी प्रकार के एक विश्वामित्र हैं, जिनका हृदय सार्वजनीन संख्य भाव से उमंगता रहता है।

जनपदों के कार्य के प्रति हमारी स्वामाविक भक्ति है। यह मेरे बालपन के संस्कारों का विकास है। प्राचीन साहित्य के साथ जो मेरी तन्मयता ख्रोर परिचय की काष्ठा बढ़ी, उसका पयेवसान जनपदकल्याणीय साहित्यक कार्य मे ही मुक्ते दिखाई दिया। इस कार्य को सम्पन्न किए बिना हिन्दी के साहित्यिकों की फोली रीती रहेगी ख्राँर पृथिवी में दूर तक तो उसकी जड़ें जा ही नहीं सकतीं। द्यपना 'पृथिवी-पुत्र' लेख मेजता हूं। शायद 'जीवन साहित्य' में ख्राप इसे पढ़ भी चुके हो। इधर मैंने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सोचा है। धीरे-धीरे उसे लेख-रूप में उतार रहा हू।

सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव की पृष्ठ-भूमिका आपने खुब लिखी। शायद उसको प्रस्ताव तक सीमित रखने के लिये आज तक सम्मेलन से उस सन्बन्ध की कुछ भी सूचना मुक्ते नहीं मिली, यद्यपि उपसमिति में मेरा नाम रखा गया जान पड़ता है। यदि निजी पत्रों में बनारसीदासजी उसकी विस्तृत चर्चा करके बात को आगे न बढ़ाते तो मुक्ते शायद उसका पता भी न चलता और बात वहीं समाप्त हो गई होती। अस्तु, अब तो समानशील और सहश चिन्तन वाले मनुष्यों को मिलकर कुछ उद्योग करना ही चाहिए। आप भी हम लोगों के साथ इसी नाव पर हैं। साथ ही क्यों, नाव का गृन अपनी कमर से बांध कर उसको बहुत पहले हो खींच कर ले चलने वाले धीर नाविक का रूप आपका ही है। मैं लिख चुका हूँ कि आप जैसे सी सत्यार्थी हों, तब कहीं जनपदों मे व्याप्त सामग्री की शत-सहस्त्री संहिता को कुछ कुछ एकत्र कर सकेंगे। मूसलाधार रूप में सामग्री बरस रही है, साहित्यक रस, शब्द, भाषा, ध्विन किसीका भी तो पारावार नहीं है। एक-एक जनपद कार्य कसाओं के लिये एक-एक प्रजातंत्र का रूप रखता है, जिसका नागरिक बनकर

हिन्दी का कर्मठ-साहित्यिक अपने विशाल उद्योग से उस जानराज्य का समापित बन सकता है। आज ही एक धान के खेत की सैर करके लौटा हूँ। जन्माष्टमी सफल समकी। क्यं कि कितने ही धानों के और उनमें होने वाले 'लमेर' और 'करंगा' दानों के नाम प्राप्त किए हैं। प्रत्येक धान का पौधा छोटे-छोटे रोओं की सुतिया हँसुली पहने खेत में इतरा रहा है और चाहता है कि उसके उस आभूपण की प्रशंसा करने वाला कोई उसके पास पहुंचे।सारी अष्टाध्यायी पढ़ने पर भी पाणिनि के बीहिशाल्योर्दक' सूत्र में 'बीहि' और 'शालि' का भेद आज से पहले कभी समक में नहीं आया। धान और जड़हन का भेद 'बीहि' और 'शालि' का भेद है। कुँ आरी और अगहनी दो फसलों का भेद 'बीहि' और 'शालि' का अन्तर है। इस प्रकार जितना अधिक जानने का प्रयत्न करता हूं, मेरे अज्ञान की थाह उतनी ही बढ़ती जाती है। हम साहित्यिकों को अवश्य ही 'पृथिवो-पुत्र' बनने की एक नई दीन्ता लेनी चाहिए।

त्रापने विस्तार से अपने विचार लिखने का न्यौता दिया है। इसके लिये मैं अपने दो पत्रा की प्रतिलिपि आपको भेजता हूं, जिससे आप जान सकेंगे कि कार्य की दिशा और चेत्र क्या हो मकता है।

पहले पत्र में सम्मेलन के प्रस्तावानुसार निमित जनपदीय कार्य की पंच वार्षिकी योजना है। दूसरे में मैंने यह सोचने का प्रयस्न किया है कि जो साहित्यिक जनपदों की पगडंडियों में भटकना नहीं चाहते उनके लिये भी करने योग्य कार्य का स्वरूप कितना बवंडर है। यदि किसी साहित्यिक परिषद् में मेरे पास मनमाने कार्यकर्ता द्वांर ख्रर्थ-सम्पत्ति हो तो मैं बता सकता हूं कि खड़ी बोली के माध्यम से कितना साहित्यिक कार्य किया जा सकता है। संत्तेप में हमारे साहित्यिकों को अपनी ही छाया से भड़कना उचित नहीं। कार्य के चेत्रों का विभाजन करके पारस्परिक सहानुभृति द्वारे सद्भावना से 'अपृजु चितन' करने की आवश्यकता है। 'अपृजुता' ही अपृत का पद है। हमारे जिन मित्रों को इस प्रकार कार्यच्चे त्र की परिधि के विस्तृत हो जाने से हिंदी की मुख्य

धारा के अप्रनिहत की आशंका है, उनको प्रेम और अद्धा के साथ समभाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी-हित के हम सभी हामीं हैं। उसमें कहीं से भी कमी आई तो हम सबकी हानि है। मुक्ते यह बात सूर्य-प्रकाश की तरह स्पष्ट जान पड़ती है कि बिना जनपदीय जीवन को साथ लिए, हमारा साहित्यिक जीवन प्रास्ति के लिये छुटपटाने लगेगा।

त्रापने लिखा है कि विकेन्द्रीकरण' में त्रापको स्वयं सबकी सब भलाइयां साफ-साफ नजर नहीं त्रारही हैं। मैं स्वयं भी इस नए शब्द का. जिसने हमारी भाषा में पहने-पहल राजनैतिक परिधान ऋोढ कर प्रवेश किया, स्वागत करने में कुछ हिचकिचाता हूँ। मैंने चतुर्वेदीजी को यह बात लिखी थी । उसका उत्तर उन्हं।ने इस शब्द की महता ऋौर पवित्रता समभा कर दिया है। शब्दों के विवाद में मेरा मन रमता नहीं। इस-लिये इस चीत्र में अपने नाखुनी पंजा की आजमाना नहीं चाहता। हमें तो जनगदकल्याणी कार्य चाहिए। यह शब्द ही क्या हमारे लिये पर्याप्त नहीं है ? यह त्रवश्य मनाना पड़ेगा कि जानपदी भाषात्रों का पृथक-पथक चोत्र ऋब भी ऋस्तित्व में है; वहां ही कार्य का चीत्र बनाने में सविधा होगी। पर प्रयत्न सब कार्यकर्गात्रीं का यही होगा कि ऋपने देश में बसने वाले जन के समग्र ऋध्ययन से विशाल हिंदी-साहित्य की गोद कैसे भरी जा सकती है। सार तो कार्य में है। स्रवेक यूरोपीय विद्वान् दर देशों में बैठ कर इमारी बोलियों का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे लिये उचित यह है कि यथाशक्ति मृदुता के साथ इस कार्य के श्चान्दोलन को बटाते रहें स्रौर स्रपनी शक्ति को एक केन्द्र पर लगा कर योजना के अनुसार कुछ ठोस काम करके दिखावें। प्रिथर्सन (Grierson) की एक 'बिहार पेजेन्ट लाइफ़' ( Bihar Peasant Life ) कितने ही विवादों के मुँह में धूल डाल देती है। करनी ऋौर कथनी का भेद कीन नहीं जानता ? स्रतएव मैं चतुर्वेदीजी से नम्रतापूर्वक श्चनरोध करने जा रहा हूँ कि वे चाहें जिस शब्द को चुने, पर विवाद को उत्पन्न न होने दें।

हेल कार्नेगी ने लिखा है कि 'मुक्ते जीवन में श्रभी ऐसे श्रादमी के दर्शन करने हैं, जिसे विवाद के द्वारा मत-परिवर्तन कराने में सफलता मिली हो।

> श्रापका सानुराग— वामुदेवशरग

( १६ )

**ल**खनऊ २४:-१०:-४३

प्रिय पंडितजी,<sup>1</sup>

त्रापके २२--६--४३ के ब्राचार्य-संदेश क्रीर ब्राशीर्वचनरूपं पत्र को पाकर ब्रीर पढ़कर मैं ब्रात्यन्त प्रसन्न हुद्या। एक महीने तक लगभग उससे रस प्रहर्ण करता रहा। ऊँचे धरातल से लिखे हुए भावा में ऐसी ही साल्विक पोपर्णे शिक होती है। ब्रापका पत्र कार्यकर्ताब्रों के लिये रस का एक सोता है। उसमें बड़ा पिवत्र सारस्वत जल भरा है। जो वहां तक पहुंच चुके हैं, वे ही उसकी मिठास से ब्रानिन्दत होंगे। सुमें यह सच जान पड़ता है कि साहित्य के च्रेत्र में समान चितन करने वाले सखा एक-दूसरे के कार्य को सद्भावना के द्वारा बहुत बल दे सकते हैं। ब्राग्वेद के इस वाक्य में कितनी सत्यता है—

"श्रत्रा सखाय: सख्यानि जानते भद्दैषां बदमीर्निहिताधि वाचि।"

यों तो जीवन के हर चित्र में समान गुण्-शील वाले सखात्रों को प्राप्त करने की त्रावश्यकता है, पर धर्म, संस्कृति, साहित्य के चित्र में तो सखात्रों की सहानुभूति एक सात्विक प्रेरणा बन जाती है। एक जैसे ध्यान के जो धनी हैं, उनसे ही सरलता के साथ सूद्रम विचारों का ऐसा भावावेश मिल सकता है जैसा न्नापने त्रापने पत्र में दिया है।

१ डा॰ सिद्धे श्वर वर्मा (काश्मीर) के नाम पत्र

"भुइयां कोट चले पुरवाई । तब जानो बरखा ऋतु घाई ।"

जेठ के दूसरे पखवारे में जब पुरवहया मुह्यां-लोट, धरती में लोटती हुई, धून उड़ाती हुई, बिरवा रूखों को भकभोरती हुई चलती है तब मानो बरसात ग्राने की सूचना मिलती है। इसमें मुह्यां-लोट शब्द को काव्यमय ध्विन से मन विह्वल हो जाता है। जनपदीय पारि-भाषिक शब्दों का उद्धार बहुत त्रावश्यक है। ठेठ शब्दों से सार-गित वाक्यों का संकलन साहित्य की चीज होगी। जैसे 'जब फागुन में फगुनहटा या हऊका चलता है, तब जो नाज गलेय रहा हो, उसमें हऊका लगने से उसका दाना पिच्ची हो जाता है।' पौधे के गले में बाल श्राजाने को नाज गलेयना कहते हैं। उसे ही श्रवधी के कुछ भागां में 'रेंडब' या 'गिलिश्राउब' किया से व्यक्त करते हैं।

'बिहार पेजेन्ट लाइफ़' में िश्रयर्सन का काम बहुत अ्रच्छा है, पर जो काम हुआ उससे सैकड़ों गुना वह कार्य है जो अ्रनहुआ पड़ा है। एक-एक बात के लिये बोलियों में कैसे-कैसे ढाले हुए वाक्य और टकटक-टकटक करते हुए शब्द हमारे-स्रापके परिचय की बाट जोह रहे हैं। बहुत काल के बाद नगर के निवासी गांवों में जाकर जैसे वहां के जानपद जन का कुशल सवाद पूछ, रहं हैं। उनके ऋषापसी निलन से जो स्रमृत-रस बरस रहा है, जीवन में एक नया माधुर्य स्त्रागया है, टीक वैसा हो कुछ दिश्य ऋानंद गाँव के चोले ऋार नए प्रत्ययां के बहुरूपी वेष घरने वाले शब्दां का ऋपने साहित्य में स्थागत करने से इपें प्राप्त होगा । हिंदी के कृदन्त ऋँ।र तद्धित प्रत्यया का जो नाता-प्रनातियों वाला बहुत भारी कुटुम्ब है, उसकी जन संख्या के लिये हमें देहातों के ठेठ ग्रम्यन्तर में निस्संकोच पैठना होगा। जहाँ हमार दृष्टि श्रवतक जाकर रुक जाती थो उससे बहुत दूर श्रानी-श्रानी छोटो मड़ेंगें में चैन की बंसी बजाते हुए प्रत्यय इमको भिलंगे। काली-काला श्राँखों वाले, देखने में सुन्दर, काम में चोखे, स्वभाव में धार किसाना के बैल जो उसके प्राणां के माथी क्रांर दुःख-मुख के सखा हैं, हमारा खागत उन मड़े यों के पास पहुचने पर जिस प्रकार करते हैं, उसा नकार जनपद की बोलियों के मैदानों में किलोल करने वा ने शब्द ग्रांर प्रस्ययरूपी कलोर बछड़े हमको स्नानी स्नोर खींचते हुए मिलेंगे। उनके साथ नए परिचय से हमारे भाषा-ज्ञान को नया जीवन-रस भिलेगा। बउनी ( खेत बोना ), मड़नी ( दाँय चलाना ), पच्छिवा ( पछवा वाय ) गठिलहा ( गठली के ग्राकार का धान का मोटा दाना ), इउहरा, फागुन का फगुनहटा, उतरिहा, दिखनहा, पुराहा ( पुरया मोठ की सिंचाई ), चर्रियान्हान ( वह गंगा-स्नान, जिसमें एक चादर नर की हल्की सरदी हो )—शब्दों के जो नए कृदन्त अंहर निद्धित प्रन्यय हैं, उनकी ठोक पूछ ताछ होनी चाहिये। संभव है पूरा काम इस एक हो विषय पर यदि कोई विद्यार्थी करे तो ख्राप उसके परिश्रम को डा॰ लिट् के योग्य मान लें । रिवेटिंग (रिविट ठांकना) जैसी किया के लिये देहात में ग्रांकरमात शब्द मिल गया 'ठरना' (पतरी को क़दारो पर रखकर काला से जड़कर ठहराना)। रसोद के काउंटरफायल के लिये शब्द मिला टौंटिया (सं॰ स्थविष्टक)। इसी तरह श्रापने जो शब्द पूछे हैं, उनके लिये भी

भाषा में ग्रालग ग्रालग नाम हैं। कान की लोय (कर्श-पाशिका); कमर की पुद्दी या कूल्हा ( Lower portion of the back ); दुध जमावनी, (जिसमें रात को दही जमाने के लिये दूध रखतेहैं); बिलोधनी (मथानी) स्त्रादि कुछ ज्ञात हैं। बाकी दू ट्रेन होंगे ! श्री कत्रे जी (डेकेन कालेन रिसर्च इन्स्टॉट् यूट) की ऋोर से मराठी-भाषा पर बहुत श्रन्छा, इसी ढंग का कुछ कार्य करा रहे हैं। कार्ड इन्डेक्स के ढंग पर उनको चिटें बन रही हैं। हमारे साहित्यिक जगत् में भी जानकार काम करने वाले चाहिएं। उनके लिये काम करने की पट्घति क्या हो, इसे स्त्राप सहश विचारशील श्रांर श्रमिज्ञ विद्वानी को लेख श्रीर पुस्तकी द्वारा बताना होगा । इसमें मेरा ज्ञान बहुत परिमित है । मुक्तमें एक उत्साह है, इस उस्साह के साथ सद्भावना है, इसकी द्यावश्यकता मुफ्ते प्रत्यन्त दीखती है। यदि हमने जनपदीय कार्य को न ऋपनाया तो हमारी प्रगति के हाथ पैर मारे जाएंगे—ऐसा मुफे दीखता है। मेरी समफ में यह स्राने वाले महान् युग का धर्म है। इतिहास को प्रचएड विकास की रूपरेखा इस कार्य की च्रोर प्रेरित कर रही है। गुष्त-युग की च्रातिशय नागरिक संस्कृति के बाद जब साहिस्य में गति अवरुद्घ हुई, तब नए उत्साह से लोग गांवों की स्रोर मुखे स्रोर वहां से स्रपभ्र श साहित्य स्रीर भाषा का नया स्रोत प्राप्त किया, जिससे हमारी हिन्दी-भाषा का भी जन्म हुआ है। कुछ वैसी ही बात इस समय है। हमलोग भूमि से इतने उखड गए कि सांस लेने के लिये छटपटाने लगे। प्रगति का द्वार श्रव६द्ध होने से कल्पना की काया चरेण इन्ने लगी। भाषा की शैली में, कविता में, निबन्ध में सर्वत्र दिदता ने घर कर लिया। हमें श्रव सामूहिक चिन्ता है कि किस प्रकार इमारो साहित्यिक श्री इमें फिर प्राप्त हो। इस प्रयोजन के लिये हमारे पास वहां से निमन्त्रण आया है, जहां भूमि का मीठा दूध प्रतिवर्ष सूर्य की किरणां से दही जम कर जौ-गेहूं के ऋरवों दाना से हमारे कोठारों को लच्मी से भर देता है। इसो चीर सागर में इमारा साहित्यिक विष्णु सोया हुन्न्या है। उसके पास

हमारी साहित्य-श्री विराजमान है। वहां से उसका द्रावाहन करना हमारी साहित्यिक दीपावली का सन्देश है। जब हमारे कोप इन नए शब्दों से भरने लगेंगे, साहित्य के कोठारों में कैसा नवमंगल दिखाई पड़ेगा। वेदों में भूमि को 'महीमाता' (The Great Mother) कहा गया है। वह सब भूतों की धात्री है, पशु-पत्ती, बृद्ध-वनस्पति सब उससे जन्म पाकर फूलते फलते हैं। वही 'सर्वलोक नमस्कृता' मातृभूमि साहित्य की भी जननी है। शीब्र ही हमारे साहित्य की भूमि के साथ ध्राना संबंध जोड़ना चाहिए। भूमि का कूड़ा-करकट भी खाद बनकर उसकी उपजाक शक्ति को बढ़ाता है। इसी तरह साहित्य में जो फूहड़ (slang) कहकर त्यागा हुत्रा है. वह भी भाषा-विज्ञान की नई योजना में साहित्य-द्वीत्र की उवरा शक्ति पुष्ट करने वाला होगा।

ग्रापने जो लिखा है कि ग्रपनी कुटिया से बाहर निकल कर, जब हम शब्दों की खोज ग्रार मंग्रह करेंगे, तब लाखं नए शब्द हमें भिलेंगे, यह बात बहुत ग्रानन्द ग्रीर बल देने वाली है। साहित्य का 'कुटी-प्रावेशिक' रूप हमने ग्रवतक पाला-पोसा है; ग्रव धूप ग्रीर हवा में बाहर निकल कर उसके 'वातातिपिक'' रूप का भी परिचय पाना चाहिए। ग्रापने जो इन शब्दों का पता पूछा है, इसके लिये कृपया देखिए, (चरक संहिता, चिकित्सा-स्थान, ग्रध्याय १, श्लोक १६)। जान पड़ता है कि पृथिवी ग्रीर ग्राकाश के बीच में जो महान् ग्रवकाश है वह इसी सामग्री से भरा हुग्रा है। ग्राग्वेद में कहा है-—

ऋताय पृथिवी बहुले गभीरे। ऋताये धेन् परमे दुहाते ॥

साहित्यिक ऋत के लिये मानो पृथिवी-स्त्राकाश स्त्रपना मुँह फैलाए खड़े हैं, साहित्यिक ऋत-दोहन के लिये ही हमारे ध्यान की परम धेनुएँ स्रपनी स्त्रमृत वर्षा कर रही हैं। साहित्यिक का जो रूप व्यापक है, वह ऋत-पदार्थ से संयुक्त है; जो केन्द्र में घनीमूत हो गया, वह सत्य है।

<sup>ै</sup> चरक के स्रानुसार इसीका दूसरा नाम 'सौर्यमारुतिक' है; स्रोर इवा स्रथींत्, धूप वाला ।

ऋत के साथ हो विस्तार का भाव है। ऋत सं)म्य श्रं।र सत्य श्राग्नेय है। नवीन स्फूर्त्ति श्रं,र कल्पनाश्रां को जननी ऋत-भूमि है।

मैं इस बात से सहमत हूं िक हिन्दी-भाषा को यदि सगोतियों के बीच स्त्रपनो प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो पंजाबो, गुजराती, बंगला स्त्रादि भाषास्त्रों के साहित्य स्त्रौर शब्द-भंडार का स्रध्ययन स्त्रवश्य करना होगा। हिन्दी राष्ट्र-भाषा के मंडा में स्त्राई है। राष्ट्रीय-भाषा पद के लिये उसका स्वयवर है। हिन्दी का साहित्य इस प्रकार के शब्दों में घोषणा करेगा —

## श्रहमस्मि समानानाम् उद्यतामिव सूर्यः ।

'मै बराबर वाला में ऐसे हूं, जैसे उगते हुक्रों में सूर्य ।'

ग्रापका स्नेहपात्र*—* 

वासुदेवशरण

( १७ )

लखन ऊ

22--- 82--- 52

प्रिय जगदीशप्रसाद.

श्रापका १२-११ का पत्र जो १६-११ की यहां पहुंचा, मुक्ते कल लांटने पर मिला। 'मधुकर' कं 'जनपद-श्रंक' निकालने के विचार का हार्दिक श्रमिनंदन! यह एकदम मालिक श्रार सामियक सुकाव है। जनपद-कल्याण की भावना को साहित्य के च्रेत्र में श्रान्दोलन श्रर्थाएं जन प्रश्रतियों के रूप में प्रचारित करने का श्रेय एकमात्र 'मधुकर' पत्र व उसके प्राण् श्री बनारसोदास चतुर्वेदी को है। मेरा इस प्रकार का चितन श्रिथकांश में उन्होंके श्रद्धामय-दोहन का परिणाम है। श्रनेक पहाड़ी री, करनों, कूलों, गाढ़ श्रीर गधेरों के प्रफुल्तित वरदान से महानदी प्रवृत्त होती है। यह दृश्य-सत्य मैं श्रमी हिमालय की यात्रा में देख श्राया हूं। इसी प्रकार छोटे-चं श्रगणित विद्वानों के विचार-जल से पूरित, लेखों श्रीर भाषणों के तटों से मर्यादित, तपस्वी साधका की श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, मधुकर कायोलय (टीकमगढ) के नाम पत्र।

कियाशील साधना के तीथों से हावित. लोकमंगल की भावना से तरंगित, जनपद-कल्याण की महाधारा हमारे साहित्य के महाप्रदेशों में उमें इकर बहेगी. ऐना मेरा दृढ़ विश्वास है। सर्वलोकनमस्कृता भगवती गंगा के प्रवाह को भगीरथ जिस प्रकार भूतल पर ले आए थे, उसी प्रकार इस जनपद-कल्याणी गंगा को सर्व-सुलभ करने के लिये मनोयोगपूर्वक किए गए अनेक अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। 'जनपद' अंक उसोका सूत्रपात है। ईश्वर करे इस ह द्वारा निर्मित भवन चिराय हो।

'जनाद - त्रांक' के लिये विषय सामग्री का जो ठाठ श्रापने लिखा है, वह बहुत ही उपयुक्त है। खूब शांत चित्त से, श्रविचल, धीर निष्ठा से किसो म साहित्यिक मित्र के धित श्रमर्प के भाव से श्रिलिन्न होकर लिखिए, श्रवश्य यह साधना सफल होगी।

जनगदीय त्रान्शेलन को रूपरेखा, उनका उद्देश्य बार-बार लिखने त्रीर समफने से खूब प्रचारित होना चाहिए। जो जहां है वह किसीन किसी जनपद में ही बैठा होगा। श्रपने चारों श्रोर की भूमि की पहचान वह वहीं से प्रारंभ कर सकता है। पृथिवो-पुत्र बनने के लिये हृद्य के तार को भूमि से मिलाने की श्रावश्यकता है। दूध पीने लगना ही बच्चे का माता से पहला परिचय है। जब हम दूध पीकर पुष्ट होंगे, तब माता के नाम धाम का पहचान करने के योग्य होगे। पहले दिन ही माता के व्यक्तित्व की टटोल का श्रायह बच्चे के लिये क्या हितकारी हो सकता है? जनप कल्याणाय शिशु को श्रभी मातृभूमि का स्तन्यपान चाहिए। सब कार्यकर्ता मिल कर उसे प्रस्तुत करें। जनपदों के नामों की छोटी बड़ी श्रनेक सूचियां प्राचीन प्रन्थों में हैं। उनकी संख्या से जनता में व्यामोह उत्पन्न हो सकता है। फिर यह संख्या भी कभी टिकाऊ नहीं रही, ऐतिहासिक कारणों से जनपद घटे श्रीर बढ़े हैं। कभी वे फैले, कभी सिकुड़ गए, पर जानपद-जन एक ही रहा, सर्वथा श्रखंड। जनपदों के पीछे छिपा हुश्रा जो जनपदीय भाव है, उसको क्या कोई

हुकड़ों में बाँट सकता है ? वायु के ख्रौर जल के चाहे तलवार से टुकड़ें हो सकें, पर ख्रखंड जनपदीय भावना का बटवारा नहीं हो सकता। ख्राकाश को चाहे चमड़े के थान की तरह लपेटा जा सकें, पर जानपद जन के मनस पर को । थक थानों में लपेट कर नहीं रखा जा सकता।

> त्र्यापका हितेषी— वासुदेवशर ग

## टिप्यशियां

বৃদ্ধ

२. ग्रौषिधयों के नामकरण का मनोरम ग्रध्याय—चरक ने स्त्र-स्थान के ग्रारम्भ में दस-दस नामों के वर्ग बनाकर पाँच सौ ग्रोषिधयों के नाम गिनाए हैं। ग्रायुर्वेदीय निघंटु प्र थां के ग्रन्तर्गत ग्रीषिध-नामा ग्रीर लोक-प्रचलित नामों की छानबीन की ग्रोर संकेत है। ग्रसील मुर्गों की बढ़िया नस्ल—तारकशी की तरह खिंची हुई नसों वाले लखनऊ के हरावाज़ ग्रसील मुर्गों की नस्ल से तात्पर्य है। ग्रसील (ग्रस्बी) = कुलीन माँ-बाप से उत्पन्न। देखिए पृ० ४२

 पालकाप्य मुनि का हरत्यायुर्वेद—स्त्रानन्दाश्रम प्रथमाला (पूना) से प्रकाशित; हाथियों के सम्बन्ध्र में भारतीय जानकारी का सुन्दर संग्रह है।

शालिहोत्र का स्रश्वशास्त्र—इस नाम के कई प्रथ छुपे हैं। स्रश्विद्या के विशेषज्ञ के लिये हिन्दी सलोतरी शब्द शालिहोत्र से बना है। शालि स्रांग होत्र दोनों शब्दों का स्रथं घोड़ा है। ये दो भाषास्रों के शब्द हैं। होत्र से घोत्र एवं घोड़े की ब्युत्पत्ति होती है।

हय लीलावती—देखिए, माघ की मिल्लिनाथ टीका में उद्भुत श्लोक ५।१०।

श्रल् श्रमनों को पुस्तक—तल्ल-श्रल्-श्रमनों गाँव से प्राप्त पकाई मिट्टी के कीलात्त्ररी पत्रकों में भारतीय श्रश्विद्या का एक प्रंथ है (इंसाइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका, १४ संस्करण जिल्द ११; पृ० ६०४)। श्रीर भी देखिए, पृ० १५। हिन्दी-शब्द-निरुक्ति के लिये जनपदीय बोलियों का महारा— हिन्दी का विकास श्रापभ्रंश श्रीर प्राकृत के द्वारा हुश्रा है। श्राधिकांश हिन्दी शब्दों के श्राप्तभ्रंश या प्राकृत रूप जन-पदीय बोलियों में सुरित्तित हैं। उनका संग्रह हिन्दी निरुक्त-शास्त्र के लिये श्रात्यन्त श्रावश्यक है। सब बोलियों से लगभग ५०,००० शब्द हिन्दी को प्राप्त ह ने की श्राशा है। हिन्दी की किसी भी बोलों का ब्युत्पत्तिस्चक कोष हिन्दी भाषा-शास्त्र की प्रथम श्रावश्यकता है।

- ४. हिन्दी-भाषा की तीन हजार घातुएँ हिन्दी-शब्द-मागर के आधार पर।
- ५. न केवल हिन्दी बिल्क प्रध्येक प्रान्तीय भाषा के साहित्यकार के लिये पृथ्वीपुत्र-वर्म आवश्यक है। कामदुघा—यह वैदिक राष्ट्र है, कामवेनु जो सब कामना आं की पूर्ति करे।

पन्हाता है —पूर्वी हिन्दों को घातु । स्त्रर्थ, दुहने के समय गाय का स्त्रपने थना में दूध उतारना ।

विश्ववायस् — वैदिक शब्द, विश्व को अन्न से अगाने या
तृप्त करने वाली।

मातृभूमि का हृद्य परमब्योम—वैदिक वाक्य है। परम-व्योम से तात्पर्य परम ब्रग्न या ज्ञान के विश्वव्याग लाक से है।

मुनहली प्ररोचना —स्वर्ण की तरह चनकीला रूप।

ऋत—विश्वव्यापी अखण्ड नियम या ज्ञान ।
 ऊर्ध्वमूल अश्वत्य, ऊर्ध्व के साथ पृथ्वो का सम्बन्ध —
 बैदिक परिभाषा में ऊर्ध्व = अनृत, परब्रह्म ; अधः = मृर्यु,
 स्थूल जगत् ।

चतुरस्र शोभी—चारां दिशात्रों में शोभायमान ।
 दिशात्रों के कल्याण — पूर्व, पश्चिम, उत्तर-दिल्ला में
 स्थित देशों की समुद्धि ।

तीर्थ— बस्तुतः, नदी पार करने का स्थान; नदी तट पर वह बिन्दु जहाँ पगडएडी या मार्ग त्रार-पार जाने के लिये नदी का स्पर्श करता है।

जनायन पंथ—पृथिवी सूत्र का शब्द, जनमात्र के स्नाने-जाने के लिये विस्तृत त्रिछा हुन्ना मार्ग।

बारिकं चरित्वा — पाली जातको से लिया हुन्ना वाक्यांश । विद्याध्ययन के स्थनन्तर ज्ञानावाप्ति के लिये स्नातकों की पेदल देशयात्रा ।

त्र्यारम्भिक भू-प्रतिष्ठा—जनता का पृथिवी के साथ क्राद्य सम्बन्ध; भू सिवेदेश की यह घटना ऐतिहासिक नहीं भाव-जगत् की है।

सूलती हुई नदी की तलहटियां (Hanging valleys)— कभी-कभी नदी श्रपने चट्टानी धरातल से न चे उत्तरती हुई नीचे की मिट्टी को तेज़ी से काद डालती है, तब उपरी तलहटी मूलती हुई जान पड़ती है। कभी-कभी यह दरी बहुत गहरी बन जाती है, जैसे श्रक्ण नदी की तलहटी २०,००० फुट गहरी है। श्रीर भी देखिए, पृ० १४०। जोत—पहाड़ के उत्तर-उपर होकर उस पार जाने का रास्ता। संस्कृत मे सीमाप्रान्त में 'उत्तरज्योतिक श्रीर श्रासाम में 'प्राज्योतिक दी प्राचीन भीगोलिक परिभाषाएँ थीं। प्राज्योतिक पीछे प्राज्योतिक हो गया। घाटा—दो पहाड़ों के बीच में होकर उस पार जाने का रास्ता।

ह. देवयुग—मानुषी इतिहास से पहने की काल-गर्गना के युग । अंग्रे ज़ी में 'ज्यॉलॉ जिकल एजेज़ ' पाथोधि हिमालय—अंग्रे ज़ी Tethys के लिये विरचित परिभाषा । और भी देखिए, पृ० १५३। ठाठ—भारत का वर्तमान ठाठ या कूर्मसंस्थान । Land Configuration से तारपर्य्य । गंगलोढ़े—निदयों के बहाव में पड़कर लुढ़कने वाले गोल-मटोल परथर; खोटी-बड़ी बटियाएँ। निदयों का वार्षिक ताना-बाना—नदी-प्रवाह में बहती हुई मिट्टी की ऊपर-नीचे जमी हुई पतें जो बरसात में मोटी श्रीर थिरने पर कुछ पतली जमती हैं। चित्र विचित्र शालाओं, शुद्ध पाठ 'शिलाओं? ।

- मातिरिश्वा—भरातीय मानसून या मैं।समी हवा के लिये प्राचीन शब्द।
- ११. घनुष्कोटि दिस्ण समुद्र-तट के पास एक तीर्थ का नाम है जहां महोदिध (बंगाल की खाड़ी) श्रीर रत्नाकर (श्ररव सागर) दोनों मिलते हैं। स्थानीय श्रमपढ़ लोगों में ये दोनों नाम श्राज तक वहां चालू हैं।
- १२. पृश्ति--चित्र-विचित्र, पृथिवी या गऊ की वैदिक संज्ञा। वातातिपक - धूप क्रोर वायु सम्बन्धी। पर्याय सौर्यमारुतिक। दोनों शब्द चरकसंहिता के हैं।
- १३. केदार—देक्दारुश्रों के लिये स स्कृत भाषा में एक पर्याय । श्रीर भी देखिए, पृ० १८६ । मालभुत लता—ऋषीकेश से बद्रीनाथ के मार्ग में पहाड़ी चुन्नों पर फैलने वाली ॐ चे उठान की छतनार बेल ।
- १४. शालभंजिका-कुसुमित शालवृत्व के बगीचों में प्राचीन

भारतीय स्थियां की एक उद्यान क्रीड़ा। पेड़ की डाल भुका-कर विशेष टङ्ग से खड़ी हुई स्त्री के लिये पीछे यह शब्द पारिभाषिक बन गया।

मानसरोवर की यात्रा करने वाले हंस--बत्तख जाति के पत्ती गर्मियां में हिमालय की ऋोर उड़ जाते हैं ऋं।र जाड़े के ऋारम्भ में मैदानां में उतरते हैं।

भारतीय पद्मो--भारत में लगभग ढाई सहस्र जाति के पद्मो हैं। श्रीर देशों क श्रपेद्मा यहां की पित्त-संख्या भी बढ़ी-चढ़ी है।

सिन्धु—- त्राजकल का सिन्धुसागर दोन्नाच प्राचीन सिन्धु था जहां के सैन्धव घोड़े मशहूर थे। कम्बोज—- गानीर-प्रदेश का प्राचीन नाम।

सुराष्ट्र—काठियावाड़ी घोड़ों के लिये प्रसिद्ध है।

१५. लैग्प्सक्स से प्राप्त भारत लच्मी की तश्तरी — विशेष वर्णन के लिये देखिए, नागरी प्रचारिणी पत्रिका विक्रमांक, प्रथम भाग सं०२,०००, 'लम्पकस से प्राप्त भारत लच्मी की मूर्ति, पृ०३६ — ४२ केकय के कुत्तों को यह नस्ल झाज भी जीवित है - वर्तमान नाम बुलिक'।

> लख-चौरासी—बरसात में जन्म त्तेने वाली कीट-सृष्टि। देहात में चालू शब्द जो इस स्त्रर्थ में श्रहिच्छत्रा गाँव में सुनने को मिला।

- १७. संवत्सर का इतिहास नित्य है संवत्सर में होने वाली वृद्ध-वनस्पति जगत् की सृष्टि ऋौर ऋतु-परिवर्तन की घटनाएँ प्रतिवर्ष दोहराती हैं। यही उनका नित्यत्त्व है। फ्राुनहृटा—फागुन की तेज बर्फीली हवा।
- १८. नम्य—वैदिक शब्द, नाभि वेन्द्र से सम्बन्धिल !

- १६. इउइरा—गरमी में चलने वाली अपनी लपटे। से भुलसा डालने वाली एक प्रकार की लू। यह फागुन के बर्फीले फगुनहटे की उल्टी है। बतास—तेज हवा।
- २२. वह पुष्कर जिसे देशों ने सूर्या के विवाह में सूंघा था जिस समय पूर्व युग में सोम श्रोर सूर्या के विवाह के श्रवसर पर सब देवता एकत्र हुए होंगे उस समय जिस कमल की गंघ से उनका सत्कार किया गया वही पृथिवी की गंघ श्राज तक कमलों में सुरिच्चित है; एक काव्यमयी कल्पना।
- २४. स्रशोक द्वारा वाणी के संयम का उपदेश—शिलालेख, संख्या १२।
- २६. नगर देवता—गंधार देश की पश्चिमी राजधानी पुष्कला-वती के सिक्के नगर देवता के नाम से ही श्रांकित किए गए हैं। वाल्मीकि रामायण में लंकापुरी की श्रिधिष्ठात्री देवी का बड़ा ही मार्मिक उल्लेख है कि लंकानगरी साद्मात् रूप में प्रकट होकर पुरी की रद्मा के लिये हनुमान के सामने प्रकट हुई।

संग्राम—वैदिक शब्द, जिसका मूल अर्थ था दो ग्रामों का समागम। युद्ध के अवसर पर इस प्रकार का समागम होने के कारण संग्राम का अर्थ युद्ध हो गया। सभा और समिति—इन्हें प्रजापित की पुत्रियाँ कहा गया है। (अर्थवंवेद ७।१२।१)

- २६. त्र्यासन्दी वैदिक शब्द, वैठने की चौकी ; स्थिति-केन्द्र ।
- ३१. उरुलोक विशाल या विस्तृत लोक।
- ३३. भुजिष्यपात्र—भोगों की पात्र । वह पात्र जिसमें सब प्रकार के भोग ऋौर भोजन हैं।

- ३७. यामुन पर्वत—न्त्राधुनिक बन्दरपूँछ, पर्वत जहाँ से यमुना निकली है।
- ३६. गोष्पद ऋौर ऋगोष्पद—पाणिनीय व्याकरण (६।१।१४५) के ऋनुसार पारिभाषिक शब्द । गोष्पद, वे जंगल जहाँ गाएँ चरने के लिये जाती हैं। ऋगोष्पद— वह घना जंगल जहाँ गाएँ भी नहीं जा पातीं।
- ४३. हरावल दररा सेना का ऋागे चलने वाला भाग।
- ४४ खोइद एक महीने तक गेहूँ के छोटे पौषे को नाली या निरया पड़ने से पहले पछाहीं हिन्दी जे खूद और पूर्वी हिंदी में खोइद वहते हैं जो संस्कृत चुद्र, पाली 'खुद्द' से बना है। गमोदा — गेहूं का पौधा।
- ४५ सुतिया-हँसली घान के पैं। घों में छोटे-छोटे रोयों की पट्टी। ४६ 'लग हैिएडल' के लिये शुद्ध शब्द चुंदी है। सतर करना --सीघा खड़ा करना।
- ४८ दालो-गालो—इसका शुद्ध पहाड़ी उचारण दालो-गालो है।
  बिजोना—बिजली चमकना (सं० विद्योतते )
  घोरना—बादल का धीर गम्मीर गर्जन। 'बिजोना श्रीर
  घोरना' दोनों धातुएँ मेरठी बोली में जीवित हैं।
  कोर डालना—पत्रों को गिराकर पेड़ को नंगा करना।
- ४६.. लिसया जाना ग्रान लिसया जाता है ग्रार्थात्, बौर के भीतर का रस बाहर ग्रा जाता है ग्रीर पत्ती पर फैल जाता है। लिसियाए हुए ग्राम के पत्ती धूप मे ऐसे चमकते हैं जैसे रोगन से पुते हों। लिसियाए हुए ग्राममं मे बौर नहीं लगते। पुष्पों में गर्भाधान के लिये संचित रस पुरवाई के कारण स्लिलित हो जाता है।
  - शूकरी हवा उत्तर की ख्रोर से चलने वाली एक हवा।

इसे राजस्थानी लोकगीतों में सूरया और बुन्देलखरड में 'सुअरिया' कहते हैं।

- ५१. ममोला—खद्धन की जाति का पत्तो। यह शब्द पश्तो मामूलक: से निकला है। (रेवर्टी. पश्तो कोष पृ० ८६७) पछाईं। हिन्दी में यह नाम खून चालू है। डगलस डेवर—यू० पी०, ग्राई० सी० एस०, के भूतपूर्व सदस्य. तथा भारतीय पित्यों के बहुत बड़े विशेषज्ञ। उन्होंने लगभग एक दर्जन पुस्तकें लिखीं जिनके श्रन्त में पित्यों के श्रंग्रे जी नामों के साथ देशी नामों की तालिका भी दी गई है।
- ५३. गुह्यं ब्रह्म श्रादि —व्यास का वाक्य (शांतिपर्व, १८०।१२) गांधीजी के शब्दों में—"Man is the supreme consideration." इसीसे मिलता-जुलता चरडीदास का कथन है—''सवार ऊपर मानुस सत्य। तार पर किछु नाहीं।" देखिए पृ० १८०।

निषाद जाति भारत की स्रादिम निवासी जातियों ( Austric Races ) के लिये यह राज्द है। मुएडा, श्रुबर स्रादि भाषाएँ इसी वर्ग की हैं। स्रवध के पूर्वी जिलों में बहुत-से लोग स्राज तक स्रपने स्रापको गुह निषाद का वंशज मानते हैं।

५६. देशीनाममाला — हेमचन्द विरचित देशी शब्दों का बृहत् संग्रह । भएडारकर, इन्स्टीक्यूट, पूना से सुन्दर सस्ता संस्करण प्रकाशित हुन्ना है।

> धात्वादेश—एक स्त्रर्थ वाली प्राकृत की कई धातुएँ उसी द्र्यर्थ की एक संस्कृति धातु के सम्बन्ध से धात्वादेश कही गई हैं। जैसे प्राकृत की 'खड़ू' संस्कृत की 'मुख्य' का

धात्वादेश है। धात्वादेश की युक्ति के द्वारा प्राक्ति की धातुत्रां को जो लोक-प्रयोग में त्रा चुकी थीं, मान्यता दी गई। प्रियर्शन ने प्राकृत व्याकरणा की सहायता से प्राकृत धात्वादेशों का एक बहुत ऋच्छा संग्रह एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से सन् १६२४ में प्रकाशित किया था। जोगाजोग—ठीकमटाक (मेरठो बोली)।

- ५७ बैसवाड़ा कानपुर, उन्नाव श्रार रायबरेली का प्रदेश। संस्कृत 'बैसपाटक' श्रयात्, बैस नामक च्रत्रिय जाति का इलाका।
- ५८. कपटा काटने-कपटने के ऋर्थ में पछ। हीं ऋौर पूर्वी हिन्दी में प्रचिलत है। संस्कृत 'क्लूप्' घातु से यह शब्द बना है। पबेड़ना श्री डा॰ सुकथनकर ने सुक्ते स्वित किया था कि महाभाग्त में छै बार प्रवेरित या प्रवेरिता शब्द का प्रयोग दुः ऋषा है। परन्तु संस्कृत कोषों में कहीं यह घातु नहीं मिलती, यद्यपि लोक में पबेड़ना घातु बच गई है।
  - ६४. बवनो द्रौं र मॅड़नी के दो चित्र इस पुस्तक के मुखपृष्ठ के द्रालंकरण में दिए गए हैं। मौर्यकालीन कोठार का तीसरा चित्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका विक्रमांक (उत्तराद्ध ) पृ० २५७ में छुपा है।
  - ६५. 'सबंगीयों' ऋशुद्ध है; शुद्ध रूप संवंगीय है। ऋर्थ, वंग-देश के निवासी।

गएडकमुद्रा—कें।ड़ियों के रूप भें प्रचलित सिक्के । कोड्नी बंगाल का श्रास्यन्त प्राचीन सिक्का था जो में।र्यकाल से ृहवीं शताब्दी तक चालू रहा । सन् १८०१ तक सिलहट जिले की ढाई लाख की मालगुजारी कें।ड़ियों में ही सरकारी खजाने में जमा की जाती थी । सन् १८१३ से यह प्रथा बन्द हुई । चार कौड़ियों का एक गएडा होता था। भारतवर्ष में कैडिंगं मालद्वीप (मलाबार के पास एक द्वीप जिसका पुराना नाम कपर्दक द्वीप था) से स्नाती थीं।

- ६६. कुटी-प्रावेशिक चरक का पारिभाषिक शब्द, चिकिस्सा-स्थान, श्रध्याय १, पाद १, श्लोक १६ । घर के भीतर घुस कर किए जाने वाले कार्य के लिये कुटी प्रावेशिक श्रौर धूप इदा में किये जाने वाले प्रयोग के लिये वातातिषक या संवंभारतिक (चिकित्सा स्थान, श्र० १, पाट ४, श्लोक २८)।
- ६७. माहेगी त्रिहायनी—तीन वर्ष की गऊ। इस शब्द की व्यञ्जना है जवान पट्टी गर्म धारण के लिये तैयार स्त्रोसर। स्त्राजक जनपद का गीत—वाल्मीकि रामायण (स्त्रयो० कां॰ स्त्र ६७)वाल्मीकि के स्त्रराजक जनपद-गीत से मिलता हुस्रा महाभारत में भी स्त्रराजक जनपद का गीत है जिसकी टेक है 'यदि राजा न पालयेत्' (शांतिपर्व, स्न० ६८, श्लोक १—३०)

हैयंगवीन – रघुवंश ( श४५) कल के दूध से सवेरे निकाला हन्ना मक्खन।

६८ श्री त्रारल स्टाइन की पुस्तक 'The stories of Hatimtai' में काश्मीरी बोली का श्रध्ययन हैं (देखिए, पृष्ठ ८०-८१)।

हरमुकुट पर्वत पर बैठकर.....=श्री स्त्रारल स्टाइन से तात्पर्य है जो गरमी में हरमुक पर्वत पर डेर। लगाकर रहते थे।

दरद् देश- उत्तर पश्चिमी काश्मीर के गलगित प्रदेश का प्राचीन नाम दरद् देश था। काश्मीर की बोली को पैशाची प्राकृत से विकसित माना गया है।

- ७१ पश्तो भाषा—इसका स्थानीय उच्चारण प्रतो है। सिन्ध नदी के उस पार के कबाइली इलाके ऋं र ऋकगानिस्तान पूर्वी प्रदेश प्रकृत कहलाते हैं। यह शब्द वैदिक पक्थन से निकला है। पर्वो भाषा का ब्याकरण ऋं र ऋरबो शब्दों को छोड़ कर शब्द-भएडार भी संस्कृत से सम्बंधित है। प्रतो के काकी शब्द ऋकगानों के राज्य-काल में हिन्दी में चालू हो गए। जैसे, टकटकी, चाकचुन्धो, प्रकटी, टप्पर, डील, ढांढ़ा (छोटा कुआता)।
- ७२. पर्वत की द्रोशाी—दो पहाड़ी के बीच की भूमि जिसे हिन्दी में 'दून' कहते हैं, जैसे देहरादून।
- ७४. श्रियसैन का कारमोरी कोष —एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल से प्रकाशित।
- ७६. मुबुकर पं० बनारसीदासको च नुर्वेदो के सम्पादकत्व में टोकमगढ़ में प्रकाशित एक पत्र जिसमें जनपदीय दृष्टिकोण की व्याख्या करने वाले लेख प्रकाशित हुए। इस समय पत्र बन्द है।
  - ब्रजभारती—ब्रज साहित्य मण्डल की मुख पत्रिका। बान्धव —रीवां से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र, जो इस समय बन्द है।
- प्प. लोकवार्ता शास्त्र -श्री कृष्णानन्दजी को Anthropology के लिये 'लोकवार्ता शास्त्र' यह सुकाव मैंने .
  भेजा था जिसे उन्होंने स्वोकार करके स्त्रपनी त्रैमासिक
  पत्रिका का नाम 'लोकवार्ता' रक्खा। मैंने यह शब्द
  वल्लभकुलीय सम्प्रदाय में प्रचलित गोसांहयों की निजवार्ताघरवार्ता,—इन दो शब्दों की शैली पर चुना था।

- प्त. मातृत्व शक्ति की पूजा—मातृ देवी (प्रेट मदर गाँडस)
  जिसके प्रमाग इड़प्पा की खुराई में मिले हैं।
- कल्पवृत्त —कल्प, कल्पना या विचारो का वृत्त, ऋर्यात् मन।
- प्रक. वसंत जिस ऋतु में रस वनस्पतियों में बसने लगता है, उसे वसन्त कहते हैं। प्रत्येक वृद्ध में वर्षभर का रस (sap) मण्डलाकार रूप में जमता है जिसे 'ring' कहते हैं। वसन्त ऋतु से नए रस की 'शिंग' पड़नी ऋगरम्भ होती है श्रीर बुद्ध में नई पत्तियां लहलहाने लगती हैं।
- ६२. खड़ पत्थर—ग्रानगढ़ पत्थर, जिसे काटकर बेगड़ी लोग गुरिया ग्रांर नग बनाते हैं। चील-बहें —यह बुन्देलखएडी शब्द विन्ध्य की निदयों में होने वाले बहुत कड़े नग पत्थरों के लिये प्रयुक्त होता है जो चिरगाँव यात्रा में मुक्ते गुप्तजी से प्राप्त हुन्ना था।
- ६८. हिन्दी साहित्य का समग्र रूप जनपदीय बोलियों से हिन्दी का ऋहित होगा, इस ऋाशंका के निराकरण के लिये इस शीर्षक की प्रेरणा हुई थी ऋौर इसमें केवल खड़ी बोली में होने वाले कार्य का स केत किया गया है।
- हह. अरबी यात्रियों के भारत-वर्णन के लिये देखिए, श्री मोहम्मद हुसेन नयनार कृत 'Arab Geographers of South India' (मद्रास विश्वविद्यालय)
- १००. तरैयाँ छोटे छोटे तारों का समूह (सं ० तारागण)।
- १०४. त्र्यास्थान-मण्डप—वैठक या दीवानखाने के लिये प्राचीन संस्कृत शब्द। बाग्यभट्ट ने कादम्बरी में राजा शूदक के दो त्र्यास्थान-मण्डपों (दीवानेत्र्याम क्रीर दीवानेखास) का वर्णन किया है।

- १०६. कुकै। रू-खाज ( बुन्देलखएडी )।
  'उंसकेर' का शुद्ध रूप 'उंसकर' अर्थात् , कपड़े की ऊंचा
  करने के लिये खोस कर । मेरठी 'उंसना' धातु का बुन्देल-खएडी रूप 'उसकेरना' है।
  कॅंघेला—कघे पर पड़ा हुआ पल्ला या आँचल (सं० स्कधपळुव)।
- १०७. टपरियाँ—प्रथं है, भोपड़ी। मध्यभारत, विशेषकर मालवा में इसी त्रार्थ में प्रयुक्त होता है। रूँद —रिच्चत जंगलों के लिये बुन्देलखरड श्रींश ब्रजभाषा में चालू शब्द।
- १०⊏. गुःनैटा —गोबर का कंडा (सं∘ गोधनवट्टक)। तकरो —तराजू।
- ११४. लोकिक न्यायाञ्जलि (तोन भाग, बैकबकृत; निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित) संस्कृत न्याय या कहावतों का पचास वर्ष मे किया हुन्ना संग्रह।
- ११६. उजरक या ईतरी गाय उजरक, उजाड़ करने वाली; ईतरी (सं॰ इत्वरी), चञ्चल, उळ्ठल-कूद करने वाली। उज्ज्ञमा बच्चों के लिये 'ईतरे' विशेषण प्रयुक्त होता है।
- ११७. पिन्ननी —माँगने वाली । सं० प्रण्य == याञ्चा; प्रण्यिनी == याञ्चा करने वाली, मँगती ।
- ११८. जांजी —(पंजाबो) बरातो; जंज = बरात (यज्ञ, प्रा. जन्न)। मेवाड़ी—उदयपुर की बोली। मारवाड़ी जोधपुर की बोली, हाड़ीती कोटा-बूँदी की बोली क्रीर ढूंढारो जयपुर की बोली।
- १२१. नानकी —श्री नरोत्तमदास स्वामी ने २२-४-४६ के पत्र में सूचित किया है (जो मुक्ते मान्य है) कि ऋग्वेद की

नना से नानकी का कोई सम्बन्ध नहीं है। नानकी शब्द नान्हांर (=छोटा) से बना है। सूर ने नन्हरिया का प्रयोग किया है। नानकी में 'की' ऊनवाचक प्रत्यय है। नानकी का ग्रार्थ है—छोटी लड़को। कह।वत का नंग पाठ ग्राशुद्ध है। मूल पुस्तक में ही ग्राशुद्ध छन्ना था। शुद्ध पाठ —'ना जएया ए नानकी, तरे तरे की बानगी'; ग्रार्थात्, ग्रारी लड़को, त्ने नग या रत्न पेदा किए हैं जो तरह-तरह के नमूने हैं। एक माँ की कई तरह की सन्तान होने पर यह उक्ति काम में ग्राती है।

१२२. लॉटो—डोक ऋर्य ज्ञात नहीं, पर सम्भवतः प्रथम बारं ब्याई भेंस ( की नरोत्तमदास स्वामी ) ।

पगरखा---जूनी।

कसरा काम-सम्भवतः किस काम का।

टेट--बकरी।

माटी—विधवा का पति; माटो शब्द अप्रदरवाचक नहीं समभा जाता (श्री नरोत्तमदास स्वामो का पत्र )। डाबा बेटा - चतुर पुत्र।

१२४. सो डीजो बाला सणागर करे — सोढ़ी (च्नित्रय) जाति की स्त्रियाँ बड़ी सुन्दर ख्रीर श्रंगारिश्य होती हैं। उन्हें श्रंगार करते में बहुत देर लगती है। किसी काम में विलम्ब करने वाले के प्रति इस व्यंगोिक का प्रयोग किया जाता है। लखारा को लोड़ी अर डूँगर जाय पोढ़ी — लखेरे (लाख की चूड़ो बनाने वाले की बहू डूँगर या ऊँची जगह जाकर सोई। यह अनमेल बात है। अपनी हैसियत से मिलते हुए स्थान पर ही बैटना-उटना चाहिए। बीज के फामके (फाके ख्राग्रुद पाठ है) मोती पोय ले तो

पोय ले — जनतक विजली चमकतो है तनतक मोती पिरो लो तो पिरो लो (नहीं तो हार दूटा हुआ हो रहेगा।) वामण का धन मनोड़ा में, धाकड़ का धन लपोड़ा में (१७७,५१)—ब्राग्नण का धन खाने में ख्रीर धाकर (एक लड़ाकू जाति) का धन लड़ाई में व्यय होता है।

- १२६. वष्म- डं.लडोल वाला ।
- १३४. ज्ञान को ताकर—ताना = तपाना गरम करना या फैलाना । भोमब्रह्म — ग्रादिराज पृथु के चरित्र-वर्णन में राष्ट्र को भोमब्रह्म कहा गया है। ग्रार्थात्, ब्रह्म का भूमिगत रूप।
- १४२. वालपन के तरंगित स्वरों से उनका स्वागत कुंबो को देखकर बच्चे कहते हैं 'कुंब-कुंब कहां चले ? गंगा नहाने चले ।' श्रर्थात् श्ररे भाई कुंब, बहुत दिनों में लाँदे, श्रव इतनी बल्दी कहाँ जा रहे हो ? कुंब उत्तर देते हैं कि बहुत दिनों से गंगा नहीं मिलीं, इसलिये गंगा नहाने जा रहे हैं।
- १४३. शुक-मार्ग श्रांर पिपीलिका-मार्ग —ये गब्द उपनिषद् की भाषा के हैं।
- १४८. भावी स्थान-नाम परिषद् (Place-name Society)
  श्चन्य देशों में इस प्रकार की परिषदों ने स्थानीय नामों को
  इतिहास, लोकवार्ता, किंवदन्ती, श्चीर भाषाशास्त्र की
  चलनियों से छानकर बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की है।
  उदाहरण के लिये, वेल्स के स्थान-नामों में प्राचीन कैल्टिक
  भाषा, घर्म श्चीर गाथा-शास्त्र की बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री
  सुरद्धित पाई गई है। भारतवर्ष में भी स्थान-नाम परिषद्
  के द्वारा सिन्धु से कावेरो श्चीर नमेंदा से सूरमा नदी तक
  के विस्तृत मू-भाग में छाए हुए श्चनेक भाषाश्चों के स्थान-नामों

से कल्पनातीत सामग्री उपलब्ध होने की ख्राशा है। शबर, मुख्डारी, संथाली, कनौरी, पैशाची, पश्तो, गोंडी, द्राविड़ी ख्रीर संस्कृत-प्रधान ख्राय-भाषाख्रों की भरपूर सामग्री स्थानीय नामों में पिरोई हुई है। भारतवर्ष के लिये इस प्रकार की देशव्यापी संस्था की तुरन्त ख्रावश्यकता है।

- १५४. हिमालय की ऊँची-नीची शृंखलाएँ—पाली-साहित्य में भी हिमालय के भेद का चुछहिमवन्त थ्रांर महाहिमवन्त के नाम से स्पष्ट उल्लेख हुआ है।
- १७२. टूडों, शुद्ध पाठ हूहीं।
- १८२. खोखा—हुएडी की नकल, प्रतिलिपि ; हुएडी–बाजार का पारिभाषिक शब्द जो हुएडी की नकल के लिये प्रयुक्त होता है।
- १=३ भानभान गुड़िया की कहानी—मधुकर, वर्ष २, ग्रांक २१ (१ ग्रागस्त, १६४२, पृः २४-२६; 'करमरेल' शीर्षक कहानी जिसमें भानभान गुड़िया का उल्लेख है।)
- १८६. मूटल -मूर्व।
- १६३. रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गाँग्वाय मेघदूत १।२० श्रहुट हाथ तन सरवर जायमी, पद्मावत ११।३
- १६४. मिहिष्ठ का शुद्ध पाठ मंहिष्ठ = सबसे महान्। संश्रुतेन गमेमिहि श्रयर्व १।१।४, ज्ञान के साथ इमारे जीवन का मेल हो, ज्ञान के साथ इम विरोध न करें।
- १६८० काबिस शुद्ध कबिस, लाल रंग की मिट्टी जिसे कुम्हार खोद लाते हैं। पानो में घोल कर उससे बर्तन रंग देते हैं श्रीर तब अवा में लगाते हैं।
  बालों की पँछरी—गधे के बालों को पतली डंडी में अंध

बालों की पूँछरी—गधे के बालों को पतली डंडी में बांध कर पूँछरी या बुश बनाते हैं।

- २००. नाव का गृन वह पतली पर मजबूत बटी हुई रस्सी जिसका एक सिरा गुनरखे या मस्तूल में श्रीर दूसरा सिरा श्रपनी कमर में बॉध कर मछाह नाव को धार से उल्टी श्रोर खींचता है।
- २०१० लमेर—वह दाना जो खेत में भड़ कर अपने आप बीज बन कर उगता है। ऐसे कितने ही खुदरा आज जो बोए नहीं जाते लमेर या पूरब में लमेरा कहलाते हैं। भरंगा—पै।धों को काटने से पहले भड़ कर गिरे हए दाने।
- २०८. गधेरा—बरसाती नाले के लिये गढ़वाली शब्द । कूल (सं० कुल्या) पहाड़ के ऊपर पानी की धारा जिसे किनारे बांधकर खेतों की सिंचाई के लिये इच्छानुसार उतारते हैं। कूल का ऋार छोटा रूप गूल कहलाता है।

## धरती

देश की त्राशा उसका घरती है। भारत खेतिहरों का देश है। किसान घरती के बेटे हं। यहां किसान जिएगा तो सब कुछ है। किसान बिलाट गया तो सब कुछ बंटाढार समिक्तए। एक पुगने सरकृत श्लोक में पते की बात कही है—

राज्ञः सत्त्वे ग्रमत्त्वे वा विशेषो नोपलच्यते । कृषीवल विनाशे नु जायतं जगतो विपत्॥

राजा एक रहे या दूमरा च्या बावे, कुछ विशेष भेद नहीं पड़ता। लेकिन श्चगर विसान का नाश हुआ तो जग प्रलय समभ्तनी चाहिए। किसान के जीवन को बनाने में भारत का मर्वादय है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है। वह सदिया से ऋपना काम चत्राई के साथ करता त्रा रहा है। उसमें हुई पेलने का भा गुण है। खेत में जब उतरता है खून-पसाना एक कर देता है। सर्वी गर्मा से वह जी नहीं चुराता। श्रमं ज की धूप में भी सिर पर चादर रखकर वह खेत में डटा रहता है। वह स्वभाव मे भितव्ययी है। उसे बुद्धू या पुरानपन्थो कहना आपनी आखों का अन्यापन है। भारतीय किमान को उसका भाषा में जब कोई अच्छा बात बताई जाती है वह उसे चाव से साखता है ख्रांर ख्रपनाने का कोशिश करता है। लेकिन अगर भारी-भरकम अधक चरा ज्ञान उसक द्वारे उंडेल दिया जाय श्रीर वह भी विदेशी भाषा में तो यदि किसान उमे न समभ पावे तो किसान का क्या दोष हे ? भारतीय किसान क शरीर ख्रीर मन मे घरता भाता चुमा ख्रीर हट्ता बनकर बैठी है। संतोष र्यार पश्थिम में भारताय किसान संवार में सबसे ऊपर हैं। इसके मद्गुर्गो की प्रशंस। करनी चाहिए।विसान को दोषो ठहराना सस्ता विज्ञापन है ऋौर वैसा करना ऋपने पैगों में ऋाप कुल्हाड़ी मारना है।

किसान के साथ जो फुठी हमददीं या दयामया दिखाते हैं उन मित्रों से भी किसान को भगवान् बचावे। फूँस श्रीर छुप्पर के कच्चे घरो में रहना कोई त्रृटि नहीं है। किसान ने चतुराई मे जानबूभ कर इस तरह के घर चुने। उसके घर की देवी ने पहले से ही तिनकों का वम्त्र पहना, वहीं उसे भाया ! किसान श्राने घर को बांस श्रीर बल्लियों के ठाठ से, त्रपने ही जंगल के घास भार फूँस मे त्रांग त्रपने ताल की भिट्टी से पाथी हुई कच्ची ईंटां से बनाता है। इसमें एक बड़ा लाभ है, वह यह कि किसान शहर का या बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता, वह अपने ही चीत्र में खावलम्बी बन जाता है। श्राःमनिर्भरता भारतीय किसान क जीवन की कुंजी है। उसके खेती के ऋोजार इल, हेंगा, पंजाली, बरत, पुराही, कुदाल, हंसिया सब उसके यहां ही तैयार होते हैं। गांच की जानी-पहचानी कारीगरी किसान को ब्रास्मिनिर्भर बनाती है। भारतीय खेती की पुरानी पद्धति में सैकड़ों तरह का शिल्प किसान के हाथों में रहता है। पचामों तरह की रस्सी वह अग्राने हाथ से बनाता है अप्रीर गठियाता है। श्रपनी बोभ्र दोने की छकड़ा गाड़ी को गांव के लुहार-बढई की मदद से वह स्वयं कसकर तैयार करता है। ऊल बोने से पेरने श्रीर गुड़-खांड बनाने की सारी प्रक्रिया किसान की उंगलियों के पोरवों में बसती है। लाखों रुग्या लगारूर जो परिणाम शक्कर मिल से होता है वह किसान की खंडसार में गांव-गांव ख्रीर घर-घर देखने को मिलता था। नदी की सिखाल घास से वह अपनी राब का शीरा श्रालग करता श्रीर भिंडी की सुकलाई श्रांत दूध की धार से वह अपने गृह का मैल काटता था। बगले के पंख की तरह वह सफ़द खॉड बनाता था ऋौर जहां यह उद्योग चौपट नहीं हो गया है वहां श्राज भी बनाता है। श्रात्मनिर्भरता भारतीय किसान का बहुत बड़ा गुर्ग है। यदि इसी बात का आंख खोलकर अध्ययन किया जाय तो हजारो बातें ऐसी मिलेंगी जिन्हें गाँव का भारतीय किसान श्रपने हाथ से कर लेता है श्रांर जिनके लिये उसे बाहर के यंत्रों और मिस्त्रियों का मुंह नहीं ताकना पड़ता।

जिस चीज को वह ऋपने गांव में हो तैयार न कर सके ऋौर टूट फू होने या बिगड़ने पर स्वयं जिसको वह मरम्मत न कर सके ऐसे यन्त्र को किसान ने कभी नहीं पसंद किया। ऐसा यंत्र यदि उसके जीवन में इम पहुँचाते हैं तो इम उसके ऊपर एक ब्रार्थिक बोम्हा लादते हैं, उसे बहुत हद तक दूसरे पर निर्भर बनाकर उसकी स्वतंत्रता का लोप करते हैं। बड़े-बड़े ब्राठ लाव के पक्के गोला कुँवें ब्राज भी भारतीय किसान अपने बलाबूते ऋोर मस्तिष्क के अनुभव से ऋौर गाँव के माल-मसाले से तैयार कर लेते हैं। उनके इस कीशल की जी खोलकर प्रशंसा होनी चाहिए। किसी देहात में चने जाइए ऐसे कुवों से गांव-बस्ती श्रीर जंगल भरे हुए मिलेंगे। इन्हें देवता नहीं बना गए। किसानीं ने ही धरती के सोत फोड़कर इन बड़े इंदारों या गहरे कुंवों को बनाया था। कुं वें का गोला गालना आज भी गांवों में बड़ी चतुराई का काम समका जाता है। किसान के पास न सीमेएट था, न सरिया या गर्डर थे । इन चीजों ने गांव में पहुंच कर वहा के माल-मसालों की श्रोर से किसानों का जी फर दिया । चाहिए तो यह कि श्रपनी घरती के जिस मसाले से वह ब्रावतक इतनी मजबृत चीजें बनाता रहा या, उसी-की तारीम करके उसे ब्यात्मनिर्मर बनाया जाय । ब्याज उलटी गंगा बहने लगी है। तिनकों का वस्त्र पहनने वाली गांव की देवां लाल ईंट के भोह में फॅस रही है। लाल ईंट भयावनी वस्तु है। इसमे गांव का हित नहीं अनहित है। किसान को अपने लिपेपते कच्चे घरों से प्यार था। वे उसे सदी में गरन क्रीर गरमी में ठंडे लगते थे। उन्हें वह स्वयं श्रपने हाथां के बल-बूते पर या पड़ी सियों के साथ मिलकर बना डालता था, उनकी लिपाई-ल्हिसाई स्त्रीर पुताई में उसकी घरवानी उसना हाय बॅटाती थी। ऋपने ऋन्न, घर ऋौर वस्त्र को पैदा करने ऋौर बनाने म किसान स्वतन्त्र था, एकदम ब्रात्मनिर्मर । वेद के शब्दों में ---

## स्वे चेत्रे ग्रनमीवा विराज,

श्रापने खेत या केन्द्र पर वह जिल्कुल निर्भय, श्राधि-व्याधि से दूर, श्रात्मनिर्मर होकर विराजता था। श्राज किसान की वह श्राप्मनिर्मरता धीरे-धीरे चली जा रही हैं। एक एक करके बाहरी कल-कॉटे उसके जीवन पर छापा मार रहे हैं श्रीर वह उनके भ्रमजाल में पड़कर श्रपनी श्रार्थिक श्रीर बौद्धिक व्यवन्त्रता खो रहा है। किसान न घर का रहेगा, न घाट का। यदि लाख-दो-लाख श्रादमी इस मोह के शिकार होते तो इस मजाक को सह लिया जाता। लेकिन करोड़ों देहात के मनुष्यों को शहर की खर्चीली चीजों का गुलाम बना डालना ऐसी भूल होगी जिसके बोफ से किसान पिस जायगा।

भारतीय किसान के पास हाथ-पैर का बल है, उसके मन में काम करने का उत्नाह है, उसमें ऋपनी घरती ऋार घर-गृहस्था से प्रीम है. वह राह-राह चलता है, उसमें बुद्धि का गुण भरपूर मात्रा में है, वस्तुतः समभ-बूभ में भारत का किसान बढ़ा-चढ़ा है। उसे किसी तरह बुद्धू नहीं कहा जा सकता। गाँव से छुटक कर जब वह शहर में त्रा जाता है तो शहरी घन्धां को कितनी फर्ती से सीख लेता है। अथवा जब वह भर्ती हो कर लाम पर जाता है तब वहां की कवायद, हथियार श्रीर मशीन के काम को वह कितनी चालाकी से सीख ेता है। भारतीय किसान भाषा ऋोर भाव दोनों का धनी है। उसके गीता में उसके सख-दुःख की ऋनुमूर्ति प्रकट होती है। इस ऋनुमूर्ति के तार भारतीय साहित्य के अभिप्रायों से मिले हैं। उसकी पैनी बुद्धि गाँव को चौखी कहावतों में जगमगातो है। मेल-जोल किसान के जीवन को बांधने वाली पोढ़ी रस्ती है, उसमें मिलजुल कर जवन चलाने का ऋद्भत गुण है। खेती के गाढ़े समय में जब काम का तोड़ रहता है, विशेषकर जुताई-बुक्राई या मँडनी-दँवनी के कामी में वे खुले जी से एक दूसरे का हाथ बँटाते हैं । शादी ब्याह, जग्य ज्योनार के समय किस तरह सारा गाँव र्फ्यार परगाव भी एक सूत में नॅघ जाता है यह देखने लायक होता है। टेहले के घरेलू कामों को कितने ही परिवार मुविधा के अनुसार बाँटकर भुगता देते हैं। मनों गेहूं पीसना हो, तो कितने ही घरों की स्त्रियां बांट ले जाती हैं और गाते-गाते आटा तैयार हो जाता है। सारे गाँव-विरादरी की चिक्कियां एक परिवार की सेवा में लग पड़ती हैं। दाल पीसना हो, कलाव रंगना हो, तीयल सीना हो, इसी प्रकार की पारेवारिक साफेदारों से चट्यटा काम हो जाता है। सहकारिता की भित्ति पर बनी हुई जीवन-पद्धति गाँव में पहले से चलो आती है। उसको यदि बाहरी चोला न पहनाया जाय तो उसो जीवन में से पुनः उसके द्वेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

भारतीय किसान कथा-वार्ता का प्रेमी रहा है। उसे अपने पूवजनों क चिरतों में रिच है। आँखे उसकी काले अच्चर नहीं देखतीं, पर काना के द्वारा और कएठ के दारा वह आरिचित ज्ञानगशि की रच्चा करता आया है। लाखों प्रामगीत, हजारों कहानियां, लोकोक्तियां आंर अपने एवं प्रकृति की वार्ते किसानों के कएठ में हैं जहां से भाषा का आमित राज्द भएडार प्राप्त किया जा सकता है। जाड़ों को चिलकती धूर आंर गमीं की प्रशान्त रातों में, बरहात के घोरते-गरजते समय और वसन्त के फ्राुवा बयार में किसान का रोम रोम नृत्य और गांत के लिये फड़कने लगता है। उसकी नसों को थिरकन भीतरी उज्जास को नृत्य में उँडेल देती है। जीवन की रच्चा करनो है तो लोकनृत्य को मरने से बचाना होगा, लोकसंगीत की लय को फिर से कएठों में भरना होगा, आमों पर कृजती कोयलों का स्वर फिर से मुनना होगा जो जंगल को बनन्त के आगमन पर गीत-मङ्गल से भर देती है। किसान के जीवन को पुनः चिताने के लिये उसके नृत्य-गीत अपनृत का काम करेंगे।

किसान को बाहर से श्राता हुन्ना सन्ना सहानुभूति का स्वर चाहिए। उसके जीवन के सीधे-मन्चे ढाँचे की समक्षते, परवने श्रीर

संभालने की ग्रावश्यकता है, ग्रस्तव्यस्त करने की नहीं! र्नचे खींच लेना ग्रासान है. ठाठ खड़ा करना माश्रमल है। ग्राज हलधर मनोवृत्ति बनाने की स्त्रावश्यकता है। देश में चारा स्त्रोर सब तरह की मनोवृत्ति तैयार हो रही है लेकिन इल की मिठिया पकड़ कर इलघर बनने या कहलाने की मनोत्रत्ति का टोटा है। कहते हैं किसी गाढ़े समय मे जनक ने हल की मुठिया थामा थी, तब धरती ने सोना उगला था। श्राज सोने के घट की देवी, घरती की पुत्रों सीता के जन्म की पुन: स्रावश्यकता है। स्रार सब जगह तो हम जाते हैं, किसानों के खेत में हमने जाना नहीं सीखा। क्या हमारे ऋभिनन्दन ऋौर उद्घाटन जन-पटा की लच्मी के लिये ऋर्पित न होंगे ? ऋ।वश्यकता है कि पयाप्त प्रचार ऋौर उत्साह से सारं जनाद के कल्याण का उद्घाटन हम किसी दिन करें द्वार उसी महत्ते से पृथिवी द्वार पृथिवी के पूत्र किसानी के जीवन का कायाकल्य करने के लिये अनपद के सच्चे सेवक व सरकारी श्रमला कमर कस लें। एक-एक जनगः को हम पांच वर्षों में श्रान्न श्रोत वस्त्र से पाट देंगे, वहां की भूमि के सेहा हल कराल होकर गहगे फाड़ करने लगगे. वहां के तिनकों में जान पड़ जायगो, गाय-भैंसी के सूखते पंजरों पर फिर से मांस के लेवड़े चढ़ने लगेंगे श्रीर लुढ़कती हुई टॉट वाले सांड खेतों में खड़े मठारने लगेंगे। स्त्राज क जैसी मूर्छा-उदासी-श्रमहायता का नाम-निशान न रह जायगा। किसान के लिये चारो श्रीर श्राशा का नया संसार होगा। सभी के मन यदि संकल्पवान हांगे तो गाड़ी श्राटक नहीं सकती। हमारे भारो-भरकम पोथां का ज्ञान भी छनकर किसान तक पहुँचेगा स्रोर उस भूमि के लिये उपयोगो होगा जिसके धन से वह सींचा गया है। हलधर भने बृत्ति का फगुनहटा देहातों में बहेगा तो एक ऋोर से दूसरे छोर तक सभी कुछ नया रस पाकर लह नहाने लगेगा। देहाता को पैसा नहीं चाहिए, किमान का बलिष्ठ शरीर सकुशल बना रहे, वह धरती के साथ सता होकर उसका कायापलट देगा।

धरती का कायाकला यही देहात की सबसे बड़ी समस्या है। श्राज धरती माता रू ठ गई हैं। किसान घरती में पचता-मरता है पर धरती में उपज नहीं होती । बीज के दाने तक कहीं-कहीं धरती पचा जाती है। धग्तो से त्रान्न की चाइना करते हुए गाँव-गाँव के किसानों ने पड़ती जंगल जोत डाले. वंजर तोड़ते-तोड़ते किसानों के बैल थक गए, पर घर्गा श्राक्काच।ई\* की तरह न पत्तीजी श्रांत किसान की दरिद्रता बढती चर्ला गई। 'त्रिधिक त्रन उपजात्रो' का सम्मान्पाठ किसान सनता है। वह समभता है अधिक धरता जोत में लानी चाहिए। उसने बाग बिगया के पेड़ काट डाले, खेतों को बढाया, पर धरती ने ऋघिक ऋब नहीं उपजाया । ऋधिक धरतो के लिये ऋधिक पानी चाहिए, ऋधिक खाद चाहिए। वह पहले से ही नहीं था, किसान की उलभान बढ़ गई, घरती की भव प्यास बढ़ गई। धरती रूं ठी है उसे मनाना होगा, वह रीती है उसे भरना होगा; तभी उनकी मिट्टी में से गेहूं के मनखनफूल की इतराती हुई बालें निकलंगी, तभी कनकजीरी धान के कंठों से निगरती हुई बालें श्रपने भंग भूलन से खेतां का भर देंगी, श्रीर तभी मोटे श्रकों को क्नूफेदार मुटियों के दर्शन होगे । घरती की भी ऋपनी कथा ऋाँ।र व्यथा है, उसे मनने र्ग्रार समभाने वाले चाहिएँ। धरती से हम लेते रहे उसे दिया कुछ नहीं। श्रव के रूप में उसका सार खींचते रहे पर ख़ाद से उसे पोसा नहीं। धरती को इम रीती करते रहे, फिर भरा नहीं। घरती केवल मिट्टी नहीं है, उसमें कीमिया भरी है, वही रसायन मिही में से गेहूं गन्ने का श्रमत उपजाता है। गेहूं को जैसी मिही चाहिए, जो को उससे दूसरी तरह की। श्रालू को मानने वाली पहाड़ी मिट्टी तेजाबी होती है, जो को मानने वाली मैदानो की मिट्टी रेहाली या खारी। धरती में खारापन बढ जाय तब भी पोधे-पत्ती सूल जाती हैं, तेबाब का ग्रश बढे तो भी ठीक नहीं। धरती की नवज पहचानना ज़रूरी है। धरती का यह स्वास्थ्य या संतुलन खाद-पानी पर निर्मर है। धरती के विशेषज्ञ कान <sup>-</sup> \* दश्द्रिता की मराठी देवी।

लगाकर उसकी बात सनते हैं, श्रात्मविश्वास के साथ उसकी कमी को पूरा करते हैं श्लौर मनचीता अन्न उत्पन्न करते हैं। इमारा किसानों का देश है, खेती इमारा राष्ट्रीय पेशा है, खेतिहर होना हमारे लिये सबसे गर्व की बात है। हम अप्रच्छे खेतिहर बन सकें, इससे बढ़कर हमारे कल्याण की कोई बात नहीं है। हमारी पढाई लिखाई का श्रादर्श, रहन-सहन का ऋादर्श यही बनना चाहिए कि खेतिहरों की श्रेगी में हमारी गिनती हो हालैंड के एक सज्जन से एक दिन भेंट हुई। नाम था रीरिंक। री-ऋज्य या हिरन, ऋौर रिंक-रिंग या पट्टी, जिस हिरन की गर्दन में पट्टी पड़ी हो । नाम का ऋर्थ जानकर ऋात्मीयता बढ़ी । उसने बड़े ऋान मान से कहा कि मैं घरती का विशेषज्ञ हूं, हमारा देश किसानों का है वही हमारा धन्धा है, हमारे पास कोयला ऋार यंत्र नहीं; पर हमें ऋपनी खेती का गर्व है। बीस वर्षों से मैं भारत में काम कर रहा हूं। यहां भूभि का विज्ञान उन्नत होना चाहिए, भूमि-सम्बन्धी साहित्य (सोन्नाएल सायंस श्रीर सोग्राएल लिटरेचर) बढना चाहिए। 'श्रिधिक श्रन्न उपजाश्री' का श्चर्य है हर बीघे में त्याज से सवाया-ड्योटा श्वल उत्पन्न करना, नई भूमि को तोड़कर जोत में लाना नहीं । उसके लिये विशेष पानी, बीज, खाद श्रौर अम की स्रावश्यकता होगी। भूमि में डाला हस्रा एक बीज श्राज यदि चालीस दाने उत्पन्न करता है तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हर बाल में दानों की संख्या बढ़े ख्रार हर पूंजे में से बिख्रास की संख्या बढे। यह अञ्छे खाद से हो सकेगा। इसके लिये गोबर की तैयार की हुई लाद अनमोल है। गोबर की लाद मिट्टी के गट्टों में डाल कर ठीक तरह से सड़ाई ऋंतर तैयार की गई हो। साल भर पुरानी गोवर की खाद भूमि की सर्वोत्तम खूराक है। रीरिंक की बात ध्यान से सुनने श्रीर मानने लायक है।

हज़ारो बरसों से भारतीय किसान गोबर की खाद काम में लाते रहे हैं। गोबर मैला पानी सड़ै। तब खेती में दाना पड़ै।। खेती करें खाद से भरें। सो मन कौठिला से लै धरें॥ लेकिन खाट

तैयार करने का सही तरीका त्राज वेकाम में नहीं लाते। खाद का नमकीन सारांश खेत में पहुँचने से पहले हो धुल जाता है। खाद शब्द 'खात' से बना है। लात का ऋर्थ गड्डा। भूमि में लात या गड्डा लोदकर उसमें गोबर-मिट्टी की तह पर-तह चढाकर बढिया खाद तैयार होती थी। उसमें थोड़ी मेहनत पड़ती है पर किसान के लिये वही सोना है। उसकी गाढ़ी कमाई में बरकत देने वाला पदार्थ खाद हो है। खाद पर तो खेत, नाहीं कूड़ा रेत। वही खेत, वही किसान, वही किसानी और वही बीज -पर एक बढिया खाद का रसायन पाकर घरती सोना उगलने लगती है। गाँव-गाँव में लाखों करोड़ों खत्तों में खाद तैयार करने सही परिपाटी डालनी चाहिए। एक भी किसान ऐपा न रहे जो खाद के सही तरीके को ग्रामल में न लाता हो। सारा जनपद इसे ऋपने जीने-मरने का प्रश्न समभ्त कर इसे ऋपनावे । ऋाज गाँव की कूड़ियों पर खाद का रत्न फेंककर इम उसकी ख्रोर से ख्रांखें मींच लेते हैं क्रौर बरसात बाद धुलकर जो बच रहता है उसे खेतों में जा पटकते हैं। वह खादनहीं है, खाद की ठठरी अवश्य है। घरती उसे क्या माने भ्रौर कैसे अपना काम चलावे ? उसकी कोख में से जौ-गेहूं के खूद श्रीर ईख के पोये जन्म लेते हैं. पर मरभुखे जैसे । उनमें तेज नहीं, तगड़ापन नहीं, हवा-पानी उन्हें बरदाश्त नहीं होती श्रौर प्रकृति के छोटे-मोटे परिवर्तन उन्हें घुड़क लेते हैं। पर यदि खाद को ठीक ढंग से गट्टों में सड़ा-गला कर तैयार किया जाय तो वह तिजोरियों में जमा की हुई धनराशि की तरह मूल्यवान होगा ख्रीर जिस भूमि को वह खुराक मिलेगी उसीमें नया चमत्कार पैदा होगा। कहा भी है कि भूठी खाद खाने बाला खेत दुबला रहता है, पर सड़ी खाद पाकर वही मुटा जाता है--- ग्रबर खेत जो जुट्टी खाय। सड़ै बहुत तो बहुत मोटाय।। घरती किसान से कहती है-जात्रो, खेत में गोबर की खाद डालो श्रौर खेती का स्वाद देखो-

जाकर देखो गोबर खाद । तब देखा खेतो का स्वाद । भूमि की परविश किसान जीवन की बुनियाद है। गोबर की खाद के लिये गोधन की त्रावश्यकता होगी। गोधन के लिये चरावर धरती त्रीर खेतां में पैदा किये हुए चारे की जरूरत है। खेतो में ब्रन्न-भूसे की कमी हुई तो जंगलों के भी खेत बना लिए गए । गाँव के पोहों के लिये चरने का ठिकाना न रहा तो किसान के लिये गोधन का रखना कठिन हो गया । गोधन के छोजने से एक ख्रोर खाद का ख्रीर दूसरी ख्रीर घी दूध का सिलसिला टूट गया। ग्वाद के बिना धरती की मीत हुई श्रीर गोरस के बिना मनुष्य की देह सूल गई। यह क्रूर चकर है जिसकी कराल दाढ़ों के बीच में भारतीय किसान फँस गया है । धरती-खाद-गोधन-चरागाह एक ही लद्मी के चार हाथ हैं। एक की कुशल दूसरे की कुशल के साथ गुथो हुई है। एक को भी इम सचाई से ठीक करने लगें तो दूसरे अग्रंग उसी के साथ ठीक होने लगेंगे । गाँवों के कल्याण का संदेश ढीला पड़ा हुआ है। उसमें बिजलो भरने की आवश्यकता है। इलघर मनोवृत्ति के प्रचार से शहर ऋौर गाँऋां में किसान के जीवन के प्रति नई रुचि उत्पन्न होगी श्रीर संकल्पवान चित्तां में नए कार्यक्रम का उदय होगा।\*

<sup>\*</sup>पुस्तक के विषय से सम्बन्धित यह लेख देर से प्राप्त होने के कारण परिशिष्ट रूप में यहां दिया जा रहा है। १६४० में लिखे हुए 'पृथ्वीपुत्र' लेख से श्रारम्भ कर १६४६ के 'धरती' लेख तक की लेखक की जनपदीय विचारधारा इस संग्रह में प्रदर्शित है। - प्रवाशक